उसे देख कर यही बोध होता कि माने। किसी देव-कन्या ने धरातल पर अवतार लिया है। बाहरी सुन्दरता की अपेचा उसकी मानसिक सुन्दरता और भी बढ़ कर थी। वह अपने गुरुजंनें। पर भक्ति रखती, देव ब्राह्मणों को श्रद्धा की दृष्टि से देखती और आशितजनों पर दया करती थी। उसकी सुशीलता के॰ कारण नगरवासी उसे आदर की दृष्टि से देखते और वह उनके स्नेह और प्रशंसा की पात्री थी। शील ही उसका परम भूषण था और इसी शील की बदालत वह सबको परम प्रिय थी। राज-कुमार शकुनि के अत्याचारों से पीड़ित लोगों को भी वह ऐसे मधुर शब्दों में सान्त्वना देती कि वे अपना दु:ख भूल जाते और उनके हृदय से निकली हुई ब्राहें गान्धार राज्य का अमङ्गल न करतीं।

जैसे शरद्ऋतु के आते ही हंसों की पंक्ति गङ्गाजी कें किनारे पहुँच जाती है, रात्रि के आते ही पर्वतों पर वनीषधियाँ आत्म-प्रकाश से प्रकाशित हो जाती हैं, उसी भांति जिस समय उसे शिक्ता प्राप्त होने लगी उस समय अगले जन्म में पढ़ी हुई विद्याएँ उसका समाश्रय लेने लगों और थोड़े ही दिनों में वह पढ़ने लिखने में प्रवीण हो गई। उसकी बुद्धि स्फुरित हुई और उसकी प्रतिभा ने भी विकास पाया।

वचपन ही से उसकी प्रवृत्ति धर्मा की ग्रेगर ग्रधिक थी।
युवावस्था प्राप्त होने पर वह प्रवृत्ति धीरे धीरे बढ़ने लगी। देवीदेवताग्रें। पर उसका विश्वास ग्रटल तो था ही; वह ग्रपनीः



ेखक के परम श्रद्धास्पद खामी श्रानरेविल राजा सर रामपाल-सिंह साहव बहादुर के० सी० श्राई० ई० के हार्दिक मित्र, श्रनेक श्रनुपम गुणों के श्राधार, रियासत वसई डीह (कसमंडा) ज़िला सीतापुर के सुप्रसिद्ध ताल्लुक़दार श्रीमान राजा सूर्य्येबस्ट्यासिंहजी महोदय

> की सेवा में,

कमला श्रीर गिरा दोनों ही जिनका श्राश्रय लेती हैं।
एकाश्रित हो कर भी पर-हित बहुतों को सुख देती हैं।।
जिनको मातृ-भूमि ही के सम हिन्दी भाषा प्यारी है।
जनके कर-कमलों में श्रार्थित श्रद्धायुत 'गान्धारी'' है।।
कात्यायनीदत्त त्रिवेदी।

### तीसरा परिच्छेद।

धर हस्तिनापुर के सिंहासन पर महाराज विचित्रवीर्य्य भीष्म की अनुमित से बिना किसी बाधा के सात आठ बरस तक राज-काज चलाते रहे। इसके अनन्तर उन्हें राज यदमा अर्थात् चयी का रोग हुआ। उसने

युवावस्था में ही उनकी जान ले ली। उनकी माता सत्यवती की ग्रपने पुत्र की इस ग्रचानक मृत्यु से बड़ा भारी शोक हुन्रा। शोक होने की बात ही थी। महाराज विचित्रवीर्य्य की दोनें। पिलयों को सन्तान का मुँह देखना नसीब न हुआ था। अम्बिका और अम्बालिका दोनों पुत्र-रहित थीं। इधर भीष्म ने श्राजीवन ब्रह्मचारी रहने का कठोर प्रण करके यह भी प्रतिज्ञा की थी कि मैं राजसिंहासन पर कभी न बैठूँगा। कुरुवंश के शिरोमणि महात्मा शान्तनु के सिंहासन का अब कोई अधिकारी ही न रह गया: शान्तनु के चित्राङ्गद ग्रीर विचित्रवीर्य्य नामक सत्यवती के गर्भ से उत्पन्न हुए पुत्रों ने तो परलोक का रास्ता लिया, श्रीर गङ्गा-सुत भीष्म राज-दण्ड प्रहण न करने की प्रतिज्ञा में वैंघ गये। अब उत्तराधिकारी के बिना राज्य की रत्ता कैसे हो ? यह सोच कर सब लोग बड़े ग्रसमंजस में पड़े।

मुकाबला नहीं कर सकता। हमने जहाँ तक सुना है उनके बरावर बलशाली राजकुमार बहुत कम हैं।

शकुनि—उन्हें शास्त्र-ज्ञान कितना है ?

मन्त्रो—सुना जाता है, समस्त वेद-वेदाङ्ग उन्हें कण्ठस्य हैं। शकुनि—उनके वंश-गारव के सम्बन्ध में भी आप कुछ

जानते हैं ?

- मन्त्रो—उस वंश के गौरव का परिचय देना निष्प्रयोजन है, ययाति, पुरु, दुष्यन्त ग्रादिक राजर्षियों ने उसी वंश में जन्म ग्रहण किया है। उससे बढ़ कर गौरव में ग्रीर कीन राजकुल हो सकता है ?
- शक्किनि—मन्त्रिवर ! फिर इस विवाह में दोष वाली बात क्या है ?
- मन्त्री—दोष कुछ भी नहीं, युवराज ! पर सबसे बड़ा ग्रीर सब गुणों पर पानी फेरने वाला दोष यही है कि राजकुमार धृतराष्ट्र जन्म के ग्रन्धे हैं।
- शकुनि—तब ''ज्ञानी लोग शास्त्र-ज्ञान, को ही चत्तु मानते हैं" क्या यह बात बिलकुल ही निस्सार है ?
- मन्त्री—युवराज ! हमारी समभ्त में जो कुछ ग्राया, हमने ग्रापके ग्रीर महाराज के सामने साफ़ साफ़ कह दिया; ग्रव कर्तव्य के निर्णय करने का भार ग्राप ही पर है।
- राजा—हाय ! हाय ! इतने दिनों के बाद कुल, शील ग्रीर बल में यदि एक सुपात्र जुटा ते। वह भी विकृताङ्ग । शकुनि !

कर्तव्य-पथ में अप्रसर होने के लिए भारतीयों को आदर्श के अनुकरण की आवश्यकता स्वयम् सिद्ध है। भारतीय-महिलाओं के लिए यह आवश्यकता उससे भी अधिक है। आदर्श का ज्ञान कराने के लिए साहित्य में जीवन-चिरतों का बाहुल्य ही एक मात्र साधन है; पर हमारा हिन्दी-साहित्य करीव करीब इस विषय में कोरा ही है। हर्ष की बात है कि अब प्रकाशकों का ध्यान इस ख्रीर भी आकर्षित हुआ है। इंडियन प्रेस ने भी अभी अभी ईश्वर-चन्द्र विद्यासागर का जीवन-चिरत हिन्दी में प्रकाशित करके बड़े उपकार का काम किया है। उन्नति के ये शुभ लच्चण हैं।

प्रस्तुत पुस्तिका भी उसी ढँग की है और उसी उद्देश्य की लच्य करके लिखी गई है। गान्धारी का चरित सचमुच ही श्चियों के लिए ग्रादर्श है। पित के नेत्रहीन होने पर गान्धारी ने ग्रांखें रहते भी दृष्टि-सुख के उपभोग की परवाह न की; उसने ग्रपनी ग्रांखें पर पट्टी बांध ली। खार्थ-त्याग की हद कर दी ग्रीर पित-भक्ति की हद कर दी हिमीरी गृहदेवियों की गान्धारी के इस चरित से शिचा लेनी चाहिए। हृदय में खार्थ-त्याग के भावों का उत्थान ही उन्नित का परिचायक है। ग्रीवरियकता है कि हमारी

### पाँचवाँ परिच्छेद ।

縱縱縱धर राजकुमार शकुनि, राजा सुबल ग्रीर उनके •मन्त्री में विवाह के लिए सलाह हो ही रही थी उधर अन्त:पुर में किसी ने ख़बर दे दी कि 数铁双弧数 हस्तिनापुर के अन्धे राजकुमार धृतराष्ट्र के साथ राजकुमारी गान्धारी का विवाह ठीक हो गया। यह ख़बर सुन कर राजकुदुम्बिनी खियों में एक प्रकार का स्रान्दोलन होने लगा। किसी ने कहा, "राजा ने यह क्या किया ? इस तरह सोने की मूरत को एक अन्धे के हाथ में क्यों दे दिया ?" किसी ने कहा, "यह तो होना ही था। जब दूर दूर के बड़े बड़े घरों से विवाह का संदेशा आया, और राजा-रानी किसी के मन में वात न बैठी, तो फिर श्रीर होता ही क्या ?" किसी ने कहा, "कुछ भी हो, वंश बड़ा अच्छा है।" फिर किसी ने कहा कि "कुछ भी हो हमें क्या मतलव ? जिनकी .लड़की है वे उसे अन्धे कुँवें में फेंक दें तो हमारा क्या ?"

धीरे धीरे यह वात वहाँ भी पहुँची जहाँ गान्धारी रहती थी। उसकी एक प्रिय सखी मुँह लटकाये हुए ब्राई ब्रीर उससे बोली:— गृहदेवियों के हृदयों में स्वार्थ-साग का अड्कुर जमे और वह फूले फले। हमारी गृहदेवियाँ ही भावी सन्तित की जननी हैं, यि उनका हृदय स्वार्थ-हीन होगा तो निस्सन्देह उनके सुपूतों का हृदय भी स्वार्थ-सांग की ओर भुकेगा, यदि वे अपने पित पर अविचल भक्ति का आदर्श अपने नेत्रों के सामने रक्खेंगी ते। हमारी बंहिनें भी निस्सन्देह उसी पथ की ओर क़दम बढ़ायेंगी।

में निस्संकोच भाव से कहूँगा कि चरित को मनोर अक बनाने में लेखक को अच्छी सफलता हुई है। भाषा भी सरल और श्चियों की समभ में आने के योग्य है। लेखन-शैली के विषय में मैं अधिक कहना नहीं चाहता, क्योंकि चाहे स्नेह से हो, चाहे कथानक की रोचकता के कारण हो, लेखक के लिखने का ढँग सुभे बहुत पसन्द है।

त्र्याशा है कि इसे हमारी गृह-देवियाँ अपने काम की वस्तु समभ्क कर अपनायेंगी।

रहवाँ राज्य ज़िला रायबरेली वसन्त-पश्चमी १-६७३

(ठाकुर) जगन्नाथबङ्शसिंह ताल्लुकदार। दिन अधिक अधिक प्रसन्न और सन्तुष्ट रहने लगे। उसने अपने गुरुजनों की सेवा में कभी कोर-कसर नहीं की। भीष्म और विदुर को उसने अपने व्यवहारों से प्रसन्न कर लिया। उसने कभी किसी से द्वेष नहीं किया और उससे कभी कोई अप्रसन्न नहीं हुआ।

भीष्म ने राजकुमार शकुनि की बड़ी ख़ातिर की। उन्होंने गान्धार राज्य के युवराज को थोड़े दिनों हितनापुर में प्रसन्नता- पूर्वक रक्खा और फिर उनकी इच्छानुसार उनका यथोचित सत्कार करके बिदा किया। शकुनि इस सम्बन्ध से पहले ही प्रसन्न थे, पर हितनापुर में कुछ दिन रह कर वहाँ का विभव और भीष्मादिक का बर्ताव देख कर वे और भी पुलकित हुए।

#### 

पुस्तके समाज में उन्नित विचार फैलाने के लच्य से लिखी जाती हैं, समाज के सामने भ्रच्छे भ्रच्छे चित्र उपस्थित करने के उद्देश्य से उनकी रचना की जाती है। वही लच्य श्रीर वही उद्देश्य सामने रख कर लेखक ने भी यह छोटी सी पुस्तक लिखी है। उद्देश्य की रचा वह कहाँ तक कर सका है ? यह उसे मालूम नहीं, पर पुस्तक लिखते समय लच्य उसका उच रहा है, इसे कहने में भी उसे संकीच नहीं।

प्रस्तुत पुस्तिका शिरसा वंद्य महाभारत के सहारे लिखी गई है। महाभारत का आदर्श कितना उच है, इसके कहने की आवश्यकता ही नहीं। महाभारत हिन्दू-समाज का जीवात्मा कहलाने योग्य है। महाभारत ही में पतिव्रता गान्धारी का भी जीवन है। वह जीवन भारतीय देवियों के लिए सर्वधा शिद्या-

## **ऋाठवाँ परिच्छेद** ।

अधिक भिष्य राजिष पाण्डु भी जंगल में अपने पुत्रों का मुँह इ देख प्रसन्न होते और आनन्द से रहते थे। अधिक भिष्य मान्य के समाचार भी मिलते रहते थे। मिलते रहते थे। सिलते रहते थे। सिलते रहते थे।

एक बार वसन्त ऋतु में माद्री को साथ लेकर वन की सैर करने के लिए वे बाहर निकले। उस समय टेसू फूल रहा था, आमों में बीर लगे थे, जगह जगह सरोवरों में फूले हुए कमलों की सुगन्धि से दिशायें सुगन्धित हो रही थीं। वन की ऐसी शोभा देख कर वे बहुत पुलिकत हुए। उनके मन में वासना उत्पन्न हो गई और वे अपने व्रत की भूल गयं। अचानक उनकी मृत्यु हो गई। विधाता की लीला!

पित की यह गित देख कर माद्री ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसका रोना सुन कर उसके दोनें। पुत्र, कुन्ती के तीनें। पुत्र श्रीर कुन्ती वहाँ श्राई। कुन्ती को भी बड़ा शोक हुआ, पर हो ही क्या सकता था ? परमेश्वर की मरज़ी में क्या चारा ?

निदान माद्री ने अपने पुत्रों को जुन्ती को सौंप कर कहा कि तुम इनका भी अपने ही पुत्रों की तरह जालन-पालन करना। मैं स्वामी के साथ ही सती हो जाऊँगी। पहले ती कुन्ती प्रद है। भारतीय स्त्रियाँ उस जीवन से पातित्रत्य, धर्मपरायणता, ध्रातिथि-सेवा, चमा, सार्वजनीन प्रेम, धैर्य, शील, शान्ति ध्रीर सुख इत्यादि के सम्बन्ध में बहुत कुछ सीख सकती हैं।

हिन्दू त्रादर्श को अन्नुण्ण रख कर हमारी महिलायें, जिनसे श्रानन्द श्रीर उपदेश पा सकें, ऐसी पुस्तकें हिन्दी में बहुत कम हैं। लेखक ने प्रस्तुत पुस्तिका में पतित्रता गान्धारी का सिलसिले-वार चरित्र इसी तुटि को, किसी न किसी परिमाण में, दूर करने की प्रेरणा से लिखा है। उसने वर्तमान हिन्दू-समाज ग्रीर श्रीर वर्तमान सभ्यता पर दृष्टि रख कर ही लेखनी चलाई है। पर यदि किसी सज्जन को किसी स्थल पर कोई बात विरुद्ध दिखाई दे तो वे उस पर अधिक ध्यान न दे । लेखक उनसे सविनय प्रार्थी है कि लेखक का इसमें कुछ वश नहीं; उसे एक मान्य प्रनथ का सहारा लेकर चलना था। ग्रंपनी करपना मिला कर किसी प्राचीन प्रादर्श पर धब्बे डालना प्रायवा काँट छाँट करके सचे रूप को विगाड़ देना (या अपने मन के अनुसार गढ़ देना) उसने उचित नहीं समभा । ऐसी कल्पना का संमिश्रण किस काम का जिससे मूल आदर्श में बट्टा लगे। फिर भी कहीं कहीं मूल श्रादर्श की रचा करते हुए कल्पना का जो समाश्रयः लिया गया है उसे लेखक स्पष्टतया स्वीकार करता है।

जिस सभ्यता में तथा जिस समय गान्धारी का जन्म हुआ था उस समय समाज के नियम और ही कुछ थे; उस समय समाज में और ही सिद्धान्त प्रचलित थे। उनका भी दिग्दर्शन

### दसवाँ परिच्छेद ।

भिक्षिधाता की लीला बड़ी विचित्र है। वह किस समय वि क्या करता है यह किसी की मालूम नहीं। किस तरह कल्पना किये विना ही दु:ख ग्राकर मनुष्य की प्राप्त होते हैं, वही हाल सुखें का भी है। न दुख मिलते देर लगती है न सुख मिलते।

श्रव तक पाण्डव बेचारे दु:ख ही भोगते रहे। लड़कपन ही में पिता की मृत्यु, कीरवें। का श्रत्याचार, निराश्रय होकर जङ्गल जङ्गल घूमना यही सब कुछ वे सहते रहे। पर श्रव सहसा उनके भी भाग्य का सितारा चमकता है। दु:ख की बदली श्रपने हट जाने की सूचना देती है श्रीर सुख के चन्द्रमा की किरणे श्रपना प्रकाश फैलाने का रङ्ग जमाती हैं।

एक दिन प्रातःकाल का समय था। कुन्ती के साथ पाण्डव लोग जङ्गल में जा रहे थे। मन्द मन्द वायु उनके शरीर में लग कर उन्हें सुखी कर रही थी। यकायक रास्ते में उन्हें बहुत से ब्राह्मण मिले जो स्वयंवर देखने ज़ा रहे थे। ब्राह्मणों ने पाण्डवें को भी अपने ही समान ब्राह्मण समक्ष कर कहाः—

तुम लोग हमारे साथ पाञ्चाल देश की चलो । वहाँ पर एक विचित्र उत्सव होने वाला है । राजा द्रुपद की कमलनयनी कराने की चेष्टा की गई है। समाज के नियमों में सदा परिवर्तन होता रहता है, इसीसे आज कल समाज के नियम और ही कुछ हैं। पर कुछ भी हो प्राचीन आदर्शों से समुचित शिचा प्रहण करना ही उन्नत पथ पर जाने के लिए यथेष्ट साधन है।

ईश्वर करे भारत में फिर वैसी ही पितत्रता, धर्मपरायणा श्रीर सुशीला रमिणयाँ पैदा हों जैसी पितत्रता गान्धारी थी। पित-सेवा को ही मुख्य धर्मी मान कर वे पित को सुखी करें श्रीर इस गृहस्थी के जीवन को सोने का संसार बनाये रहें।

जिनके लिए यह पुस्तक लिखी गई है, उनका इससे कुछ न कुछ उपकार हो, यही भ्रान्तरिक कामना है।

में अपने कृपाकारक मित्र, हिन्दी के सुप्रसिद्ध कवि श्रीयुत चावू मैथिलीशरण जी गुप्त को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ जिन्हों ने अपनी अमूल्य सम्मतियों से मुभ्ते कृतकृत्य किया है।

क़ुरी सुदैाली राज्य, ज़िला रायवरेली नाग-पंचमी संवत् १ स्७३

**फा**त्यायनीदत्त त्रिवेदी ।

बेटी ! इस घोर दु:ख में व्याकुल न होना । तुम .खुद ही समम्भदार हो, तुन्हें हम क्या समभावें । जाख्रो ! ग्रपने पितयों के साथ तुम बे-खटके जाख्रो ! तुन्हारा कल्याण हो ।

विदुर की सलाह से महाराज युधिष्ठिर ने माता कुन्ती को उनके घर में छोड़ दिया श्रीर द्रीपदी को साथ लेकर भाइयों के समेत वे वन को जाने लगे।

उन्हें इस तरह दीन-भाव से वन जाते हुए देख कर दु:शा-सन इत्यादि मर्म-भेदी वाक्य कहने लगे। दु:शासन ने ताने से द्रौपदी से कहा:—

हे द्रौपदी ! तुमको तो इन्द्रप्रस्थ का नया महल बहुत प्यारा है, वह तुम्हारे ही योग्य बना है । उसे छोड़ कर तुम कहाँ जाग्रोगी । हम में से तुम किसी को ग्रापना पित बना लो, जो तुम्हें कभी जुए में भी न हारे ग्रीर तुम्हारे साथ उसी महल में रहे ।

बदले की आग बड़ी बुरी होती है। बदला लेने ही की जलन से दु:शासन ने ये वाक्य कहे थे। द्रौपदी ने इन्द्रप्रत्थ में राजस्य यज्ञ के अवसर पर कीरवें की जो हँसी की थी उसी का यह बदला था।

पर भीमसेन को इन लोगों की इस प्रकार की वाते वड़ी बुरो लगीं। वे बड़े अभिमानी थे, उन्होंने कहा:—

तुम लोगों की वातों का इस समय उत्तर देना वृथा है। तुम जो चाहो कहो। पर याद रक्खो कि वन से लीटने पर

सम्भव है-इस पृथ्वी पर कुमातायें जन्म नहीं लेतीं। माता के हृदय में उदण्ड से उदण्ड पुत्र के लिए भी स्थान रहता है, वह उससे भी प्रेम करती है। इसी पुत्र-स्नेह के वश होकर तुमने भी अपने उद्दण्ड पुत्रों की प्रीति नहीं छोड़ी; तुमने उनके कल्याण के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। पर तुम्हारे पुत्र जिन्हें सदा ही अपना शत्रु मानते रहे, उन्हीं कुन्ती श्रीर माद्री के पुत्रों पर से भी तुमने स्नेह नहीं हटाया। तुमने उनके भी कल्याण की कामना की । ऋपने पुत्रों का दोष जान कर निरपराधी पाण्डवें। की कल्याग्रमयी चिन्ता करके तुमने अपने नाम ग्रीर यश दोनेंा को अमर कर दिया। दुराचारी दुर्योधन अपने जीते जी इतने सुख ग्रीर ऐश्वर्य का मालिक बना रहा, वह तुम्हारे ही पुण्य के प्रभाव से, श्रीर तुम्हारी ही इस कल्याणमयी चिन्ता की बदैौलत । देवि ! गान्धारी ! यदि तुम्हारे धर्म्म में बल न होता, यदि तुम्हारा पुण्य इतना ज़बरदस्त न होता तो तुम्हारे उन दुराचारी पुत्रों की न जाने क्या दशा होती ? वे सताये हुए लोगों की श्राहों से जल जाते श्रीर बड़े लोगों के श्रपमान के फल से वे कभी चैन न पाते। पर तुम्हारी ही कल्याणमयी चिन्ता ने बहुत दिनों तक उनका बाल भी बाँका न होने दिया।

सच ते। यें। है कि उन्हें जो कुछ भी सुख ग्रीर ऐश्वर्य मिला वह तुम सरीखी माता के पुत्र होने के कारण, ग्रीर तुम्हारे पुण्य कम्मों की बदौलत; ग्रीर उन्हें जो कुछ भी दु:ख ग्रीर शोक हुन्ना वह उन्हों के घोर ग्रत्याचारों ग्रीर बुरे कामों



#### पहला परिच्छेद ।

रतवर्ष सचमुच ही प्रकृति देवी का लीला-निकेतन
हैं। यहाँ पर प्रकृति देवी ने वड़ी वड़ी लीलाएँ
रिक्रालाला रेंदि रची हैं। इसी भूमि पर और इसी देश में
वड़े वड़े महापुरुषों ने जन्म लिया, तपस्वियों
ने तपस्साधन किया, और कम्मीवीरों ने अपनी

कर्म्मवीरता का परिचय दिया है। इसी भूमि पर पतित्रताओं ने पति-सेवा को ही परम धर्म्म मान कर श्रचय्य यश प्राप्त किया है ग्रीर इसी भूमि पर चित्रय राजाओं ने प्रजा-पालन करके श्रपना नाम श्रमर किया है।

द्वापर युग के अन्त में जिस समय भारत के सचे सम्राट्

कृष्ण को मालूम है। इससे केवल कृष्ण पर भरोसा करके उन्होंने ग्रन्य राजाग्रेां के पास निमन्त्रण भेजा । ग्रर्जुन स्वयम् ही श्री कृष्ण के पास द्वारका देोड़े गये।

इधर दुर्योधन के जासूस पाण्डवें। का पता ही लगा रहे थे। उन्होंने इन वातों की ख़बर दुर्योधन को दी। दुर्योधन ने यह सुनते ही एक तेज़ घोड़े पर सवार हो कर द्वारका को प्रश्यान किया और साथ ही साथ अपने मन्त्रियों को आज्ञा दी कि सब राजाओं के पास रण-निमन्त्रण भेजा जाय। फल यह हुआ कि अर्जुन और दुर्योधन साथ ही द्वारका पहुँचे। उस समय श्रीकृष्ण-चन्द्र सो रहे थे। उनके शयन-गृह में भी स्वार्थवश दोनों चले गये। वहाँ पहुँच कर अर्जुन पलँग के पैताने की ओर वैठे और दुर्योधन सिरहाने की ओर।

ज्यों ही श्रीकृष्ण की नींद खुली त्यों ही सामने पड़ने के कारण पहले उन्होंने अर्जुन को देखा फिर दुर्योधन को। दोनें ही ने अपनी ध्रपनी बात कह सुनाई।

कृष्ण बड़े चतुर थे । अर्जुन का पत्त लेना ही उन्हें प्रिय था। इससे उन्होंने बात बना कर कहा:—

हे सुयोधन ! हमने अर्जुन को पहले देखा है, पर आप कहते हैं कि आप पहले आये हैं । इससे हमने यह निश्चय किया है कि हम दोनों की सहायता करेंगे । हमारे पास दस करोड़ नारायणी सेना है । एक ओर वह होगी दूसरी ओर अकेले हम; भरत के वंश में शन्तनु-पुत्र भीष्म की सहायता श्रीर उपदेश से हिस्तिनापुर के राज-सिंहासन पर बैठ कर उनके सौतेले भाई महाराज विचित्र-वीर्ट्य राजकाज चलाते थे उस समय राजा सुबल गान्धार राज्य के अधिपित थे। सिन्धु नदी के पश्चिम किनारे से जो भूमि-भाग क्रमशः उच होकर उत्तर पश्चिम की श्रीर सफ़ेंद कीह तक फैला हुआ है यही उस समय गान्धार राज्य के नाम से प्रसिद्ध था, श्रीर गान्धार ही का एक छोटा सा भाग आज कल भी कृंधार के नाम से मशहूर है।

राजा सुबल के राज्य में गान्धार की विचित्र शोभा थी। वहाँ के अनाज के खेतें। और अमृतोपम सुरसाल फलों से परि-पूर्ण वागों को देख कर यही ज्ञात होता था कि माने। लद्मीजी ने इसी भूमि-भाग को अपना विहार-स्थल वनाया है। जाड़े का श्रारम्भ होते ही वहाँ के पहाड़ों की चे।टियाँ सफ़ेद बरफ़ से ढक जातीं ग्रीर एक प्रतिभाशाली कवि चाँदो के पर्वत से उनकी उपमा दे देता। वसन्त के आते ही इधर उधर की लताएँ रम-णीयता का रूप धारण करतीं, कुश्तों में अजीव छटा छा जाती श्रीर श्याम शोभा देखने वालों के नयनों की स्निग्ध करने लगती। श्रीष्म के आरम्भ होते ही समस्त प्रदेश फूले हुए अनारों के फूलों की लालिमा से रॅंग जाता श्रीर फिर उन्हीं वृचों की डालियाँ वर्षी में अपनी गोद में धुले धुलाये फल लिये हुए बड़ी प्यारी लगतीं। कन्धार का अनार सचमुच ही अमृत-तुल्य होता है, भारत में अब भी फल बेचने वाले कुन्धार के नाम से ही

पहुँचने पर उन्हें ज्ञात हुय्रा कि श्रीकृष्णजी उन्हें प्रणाम कर रहें हैं। उन्होंने कहा:—

वत्स श्रीकृष्ण ! तुम्हारा कल्याण हो । तुम कीरव-वंश के कल्याण के लिए जे। प्रयत्न कर रहे हो, वह सर्वथा प्रशंसा के योग्य है । तुम्हें ऐसा ही यत्न करना चाहिए जिससे चन्द्रवंशियों की पताका इस पुरी में फहराती ही रहे ।

श्रीकृष्ण ने चतुरता भरे वचनों में कहा:—

देवि ! तुम्हारी वाणी सफल हो । मेरी भी यही इच्छा है कि हस्तिनापुर में चन्द्रवंशियों के प्रकृत अधिकारियों का ही राज्य रहे। ( कृष्ण के इस कहने का यही आशय था कि इस राज्य के प्रकृत अधिकारी ते। राजा युधिष्ठिर हैं और उन्हें राज्य दिलाना ही हमारा अभीष्ट हैं।)

गान्धारी ने फिर कहा:—

श्रीकृष्ण ! तुम्हारी शक्ति मैं जानती हूँ, तुम्हारी नीति भी मुभ पर अविदित नहीं है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि तुम चेष्टा करोगे तो अवश्य ही दोनों पत्तों में सन्धि हो जायगी।

श्रीकृष्ण ने फिर चतुराई की चाल चली; उन्होंने कहा:—

देवि ! तुम्हारा कहना सच है। पर मैं भी इस समय सच ही कहता हूँ कि मैंने सिन्ध की चेष्टा ही से यहाँ आकर दुर्यी-धन को समभाने का भार लिया था; पर जब दुर्योधन को मेरा कहना किसी भाँति भी स्वीकार नहीं, तो मुभो उस हठी को देशी अनारों के दाम दूने कर लेते हैं। वर्षा वीतते ही, उसके वाद आने वाली ऋतुओं में वहां के गृहस्थों के घर, वाग़ीचे और वन अंगूरों के गुच्छों से भरे रहते। किसी मीठी चीज़ की मिठाई की उपमा जिन द्राचा-फलों (अंगूरों) से दी जाती है वे गान्धार ही में पैदा होते हैं, अन्यथा आज कल के भारत के वाग़ीचों के अधिकांश द्राचा-फल तो साचात् खट्टेपन का अवतार ही होते हैं।

त्र्याज कल भारतीय शहरों के रहने वालों को प्राकृतिक शोभा बहुत कम दिखाई पड़ती है, प्रकृति की छटा के दर्शन उन्हें देव-दर्शनों के समान दुर्लभ रहते हैं। वे नित्य प्रति पत्यर के कोयले से चलने वाले इञ्जनें की विकट गर्जना ऋवश्य सुनते हैं, पर पहाड़ों ग्रीर जङ्गलों में रहने वाले वाघ ग्रीर सिंहें। की गर्जना सुनना उन्हें स्वप्न में भी नसीव नहीं। वे ऊँचे ऊँचे मकानों श्रीर शोर-गुल से भरी हुई सड़कों पर लट्टू रहते हैं, पर कॅची चोटी वाले पर्वतां श्रीर निर्जन, शान्त, लम्बे चौड़े मैदानेां को देखने को लिए कल्पना का सहारा भी नहीं ले पाते। यहाँ को शहराती जिस प्राकृतिक छटा के देखने के लिए ललचाते रहते हैं वही प्रकृति की सची छटा ग्रीर ग्रनुपम शोभा गान्धार-निवा-सियों को नेत्रों को सामने एक विचित्र रूप धारण किये हुए प्रति-च्ता नाचा करती थी। अहा ! गान्धार प्रदेश के जन-हीन बड़े वड़े मैदानेां, चारों श्रोर फैले हुए वनां, श्रासमान से वातें करने वाली पर्वतों की चोटियों श्रीर कपोत-कूजित जङ्गलों के कारण

गान्धारी ने फिर कहा:—"हाँ जानती हूँ कि अब इस समय उसे ज़बरदस्ती रोकना आपकी शक्ति से परे हैं, पर यह भी जानती हूँ कि आपका अनुचित पुत्रस्नेह इसका कारण है। वही अनुचित स्नेह ही तो आज उसी पुत्र का अनिष्ट-कारी हो रहा है। पिता को और माता को सदा यही उचित है कि वह सन्तान को उदण्ड न होने दें। क्या आपने कभी भी ऐसा यह किया है?"

गान्धारी के इन वाक्यों में बल था। महाराज धृतराष्ट्र सच-मुच ही अनुचित पुत्रस्तेह करने के दोषी थे, इससे उन्हें चुर्प रहना ही उचित समभ्र पड़ा।

इसके बाद माता की ब्राज्ञा से दुर्योधन फिर ब्राकर उपिथत हुए। गान्धारी ने उनसे कहा:—

बेटा ! इस समय हम तुम्हारी निन्दा करें या तुम्हारे होन-हार की; अथवा हम अपनी ही निन्दा करें जिनसे तुम्हारें ऊपर समुचित शासन करने में त्रुटि हुई हैं। तुम्हारी पापवृत्ति जान कर भी तुम्हारे पिता ने तुम्हें जो राज्य-भार दिया है, सच मुच ही यह एक ऐसा पाप हुआ है कि उसका प्रायश्चित्त बड़ा ही कठिन हैं। तुम क्रोध और लोभ के पञ्जे में इस तरह जकड़ गये हो कि उससे तुम्हारी रचा करने में तुम्हारे पिता का कोई वश नहीं चलता। यदि उनका कुछ भी वश चले तो वे प्राग्य-पण से तुम्हारा उद्धार करने के लिए तैयार हो जाया। और मेरे लिए तुम जानते ही हो कि यदि जीवन-दान देकर भी मैं हम उस प्रदेश को क्या कहें ? उसे खप्न-रचना कहें या खर्ग-भूमि ? प्रकृति देवी का क्रीड़ा-स्थल कहें या पवित्रता का शयन-मन्दिर ?

राज्य-निवासियों के सुख के लिए योग्य ग्रीर नीति-क़ुशल मन्त्रियों की सलाह से राजा सुबल ने सब भांति की सुविधाएँ कर दी थीं। जैसे सूर्य्य-देव पृथ्वी पर इधर उधर फैले हुए जल को अपनी किरणों से खींच कर फिर यथासमय वृष्टि-द्वारा वही ंजल उसके उपभाग के लिए दे देते हैं, इसी आंति राजा सुबल को मन्त्री जन भी प्रजा-गण से लगान अथवा कर लेकर उन्हीं के लाभदायक कार्ट्यों में लगा देते थे। अधिक क्या कहा जाय, गान्धार राज्य की प्रजा सुख से अपने दिन बिताती हुई अपने शासक की मङ्गल-कामना के लिए परमात्मा से प्रार्थना करती श्रीर राज्य में घर घर श्रानन्द की बधाइयाँ बजती थीं। वहाँ के निवासी उन दिनों सन्तोष की प्रतिमूर्त्ति हो रहे थे। उनकी क्षियों की मधुर कण्ठध्विन और सरल हँसी से दिशाएँ गूँज उठतीं ग्रीर वे रमणियाँ स्वाधीनता की पवित्र मूर्त्तियाँ ज्ञात होती थीं। वे सोने चाँदी के गहनों के लिए अपने पतियों से स्वप्न में भी रूठना न जानतीं श्रीर केवल फूलों के गहने पहन कर भी इसी पृथ्वीतल पर देवलोक की स्त्रियों का सा त्रानन्द प्राप्त करती थीं अपने पतियों और बड़े जनों की सेवा करके, अपनी सास, ननद श्रीर अन्य वहिनों का श्रादर करके, श्रपने पुत्र, पुत्रियों, श्रीर पतोहुश्रों से प्रीति करके वे जंजालमयी गृहस्थी की

#### पन्द्रहवाँ परिच्छेद ।

रुचेत्र के मैदान में सात ही दिन के बाद बाग्य-वर्षा होने लगी । परस्पर बन्धुत्रों में तुमुल युद्ध त्र्यारम्भ हो गया । युद्ध के लिए दोनें। दल पहले ही से तैयार थे। इसी से समर के श्रीगग्रीश होने में देर न लगी । भाई से भाई,

गुरु से शिष्य, मित्र से मित्र और वृहें से बालक भिड़ गये। उनके बीच में अब पुराना भाव शेष न रहा; एक पच्च वालें लोगों की दूसरे पच्च वालों ने शत्रु ही की दृष्टि से देखा और उन लोगों ने प्रतिज्ञा की कि अपने पच्च की जय के लिए प्राण तक न्योछावर कर देंगे। भीष्म, द्रोण, शल्य, कर्ण, अश्वत्थामा, छपाचार्य्य, जयद्रथ इत्यादि धनुर्धर दुर्योधन की ओर से लड़ने को तैयार हो गये। दूसरी ओर भी सात्यिक, धृष्टगुम्न, द्रुपद, विराट इत्यादि अगिणत धनुर्धर रण का साज साजने लगे। कीरवें की ओर से प्रधान सेनापित के पद पर महात्मा देवन्नत भीष्म निर्वाचित हुए, और पाण्डवें की सेना के प्रधान सेनानी धृष्टगुम्न वने।

जिस भाँति रणचीत्र को जाने के पहले महात्मा युधिष्ठिर ने अपनी माता कुन्ती देवी से विदा माँगी ग्रीर उन्होंने कहा कि जाग्रे। पुत्र ! तुम्हारी जीत हो। उसी भाँति समर-साज साजे भी सोने का संसार वनाये रहती थीं। वे इस वात की प्रयच्च कर दिखाती थों कि स्त्रियाँ चाहें तो अपने शील से इस संसार की ही स्वर्ग वना सकती हैं। अलम् विस्तरेण, उस समय राज्य का राज्य सुख के गीत गा रहा था और सब कहीं शान्ति की वधाई वजती थी।

लिया था--पर मातृ-स्नेह बड़ा कठिन है, पुत्र पर माता की ममता के आगे धर्म और सहिष्णुता सभी की नीचा देखना पड़ता है। माता अपने कुचाली और पापी पुत्रों के लिए भी ईश्वर से यही प्रार्थना करती है कि उनका कल्याण हो श्रीर किसी काम में उनका पैर पीछे न पड़े। यही हाल पति-सेवा-परायणा गान्धारी का था; उन्होंने भी अपने पुत्रों की कल्याण-कामना की ग्रीर उनके मङ्गल के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। पर पवि-त्रतामयी देवी ने खप्न में भी इस इच्छा की स्थान नहीं दिया कि उनके पुत्रों के कल्याण होने के लिए विपची पाण्डवें। का नाश हो जाय । स्वार्थ के लिए संसार-चेत्र में विचरण करने वाले प्राणियों का चित्त विचलित हो जाता है ग्रीर वे ग्रपने विपत्तियों के विनाश की कामना करते हैं। शास्त्रकारों का कथन है कि अपने स्वार्थ के लिए भी किसी के अकस्याण के हेतु चिन्ता करना अच्छा नहीं। उदार और ऊँचे हृदय वाले प्राणी अपने कल्याण के लिए दयामय ईश्वर से अवश्य विनय करते हैं, पर किसी के अशुभ की कामना को वे पाप से भी अधिक सम-भते हैं। इसी से कहना पड़ता है कि देवि ! गान्धारी ! तुम धन्य हो ! तुमने अपने पुत्रों की कल्याण कामना करके जिस भांति एक सची माता का आदर्श दिखाया है, उसी भाँति कुन्ती के पुत्रों के अनिष्ट की कामना से दूर रह कर तुमने एक आदर्श रमाणी का ब्रादर्श उपिश्वत किया है। इसी से ते तुम्हारा नाम ग्राज तक ग्रजर ग्रमर है।

## दूसरा परिच्छेद ।

था-समय राजा सुबल की पटरानी के गर्भ से

एक राजकुमार भ्रीर एक राजकुमारी ने जन्म महण किया। राजकुमार का नाम था शकुनि भ्रीर राजकुमारी का नाम गान्धारी। गान्धार राज्य की राजपुत्री का नाम गान्धारी होना

कोई आश्चर्य की बात नहीं, पर वहां के राजकुमार का नाम शकुनि होना आश्चर्य-रहित भी नहीं । शायद आकृति और प्रकृति में शकुनि पत्तों के साथ राजकुमार की सदृशता होने के कारण ही लोग उन्हें शकुनि कहते हों। कुछ भी हो, राज-कुमार की प्रकृति सचमुच ही शकुनि पत्ती की प्रकृति से मिलती जुलती थी। महाभारत के इतिहास में उनकी प्रकृति का परिचय कई जगह पाया जाता है। शकुनि ही की तरह उनकी दृष्टि बड़ी तेज़ थी और जिस तरह शकुनि पत्ती तमाम सांसारिक वस्तुओं पर लात मार कर केवल मुदें ही पर प्रीति करता है उसी तरह राजकुमार शकुनि भी तमाम सांसारिक कार्यों को छोड़ कर केवल लोगों के अनिष्ट करने ही में सुख मानते थे। लड़कपन ही से उनकी कूट बुद्धि अपना रङ्ग जमाने लगी, उन पर अच्छे

गृह्य पच्ची ।

इतने दिनों जङ्गल में रहने के बाद उन्हें यह सुख मिला है, इसी का वे उपभोग कर रही हैं। वे वीर-कन्या हैं, अपने वीर पित अर्जुन की वाणावली का स्मरण करके आनन्द-निमन्न हो रही होंगी।

यह कह कर ही भानुमती ने देखा कि उसके रथ के वरा-वर ही दूसरा रथ उसी सज धज से जा रहा है। भानुमती ने द्रौपदी को देख कर मस्तक भुकाया, पर कृष्णा (द्रौपदी) सिखयों के साथ हँसने श्रीर श्रामीद प्रमीद करने में सचमुच ही व्यस्त थो, वह सचमुच ही भानुमती की नक्ल कर रही थी। इस वार भानुमती के नेत्रों ने भी वह छटा देख ली जिसके विषय में उसकी सखी ने उससे कहा था। भानुमती ने देखा कि पाञ्चाल-पुत्री की वेग्गी खुली हुई है-फिर भी उसके चेहरे पर ज्योति जगमगा रही है। वह सिखयों के बीच में बैठी है; एका-एक उसने फिर आंखें बन्द कर लीं, थोड़ी ही देर में उसकी सखी नक़ल करती हुई कहने लगी,—देवी भानुमती ! शोच न करो, महाराज दुर्योधन यदि रण-चेत्र में हार भी जायँगे तो भी महाराज युधिष्टिर के सामने हाथ जोड़ने पर ही अपने सब अप-राधों से छुट्टी पा सकते हैं। महाराज युधिष्ठिर बड़े चमा-शील हैं।" इस पर दूसरी सखी ने कहा:--"पर महाराज अर्जुन के वाण ग्रीर महाराज भीमसेन की गदा जव इस तरह का ग्रवसर त्राने दे तव न—त्ररी ! माफी माँगने की नीवत ही क्यों अर्घावेगी ?" यह सुन कर द्रौपदी खिल खिला कर हैंस पड़ी।

श्रच्छे योग्य शिचकों की शिचा का कुछ भी प्रभाव न पड़ा, सच है स्वभाव भी मनुष्यों के साथ माता के गर्भ से ही उत्पन्न होता है श्रीर मरने के समय तक साथ ही रहता है । वे साथ के खेलने वाले सखाओं को भी धोखा देकर पीड़ित करने लगे श्रीर धीरे धीरे उनकी इस वुद्धि की वृद्धि ही होती गई। राज-कर्मी चारियों ने भी समक्क लिया कि राजकुमार से किसी का भला न होगा। कुछ स्पष्ट-भापी मन्त्रियों ने तो राजा सुवल से राजकुमार के चरित्र-सुधार के लिए यह करने की प्रार्थना की; पर कुछ ख़ुशामदी लोगों ने राजकुमार को प्रसन्न रखने के लिए यही कहा कि "राजपुत्र की जैसी तीत्र वुद्धि है उससे यही स्नाशा की जाती है कि वे थोड़े ही दिनों में एक श्रमाधारण राजनीतिज्ञ होंगे।

. खुशामदी लोग समभते थे कि वे राजकुमार की प्रशंसा करके कुछ लाभ उठा सकेंगे पर कूट-युद्धि शकुनि पर उनका क्या ग्रसर हो सकता था। वह उन . खुशामिदयों को भी मौक़े मौक़े पर नीचा दिखा कर प्रयत्त कर देता था कि कीड़ियों के मोल ग्रात्मिक वल को वेचने वाले लोगों के कार्यों का यही प्रतिकल है।

श्रपने शुभाकांची मित्रों की श्रनुमित से राजा ने शकुनि के चित्र-सुधार की वड़ी चेटा की, पर वेकार ! जिस भांति प्रबल धारा से वहती हुई नदी के वेग की नीकाश्रों की कतारों से धें हुए पुल नहीं रोक सकते, श्रथवा जिस भांति नाड़ी-त्रण

उसकी सिखयाँ भी हँस पड़ों। उनके हास्य ने माना यह कह दिया कि सब के दिन समान नहीं रहते।

भानुमती को अब कुछ समभना शेष न रहा, पर फिर भी उसने घैर्थ्य न छोड़ा। अपना ही परिहास और अपनी ही नक़ल देख सुन कर भी उसने दुबारा द्रौपदी के सामने मस्तक फुकाया।

द्रौपदी ने भी जवाब में मस्तक भुका दिया। यही द्रौपदी की श्रोर से मानी भानुमती के प्रणाम का श्राशीर्वाद था। फिर द्रौपदी ने कहा:—

भानुमती ! क्या अपनी सास गान्धारी देवी की तरह तुम भी आँखें बन्द कर पति-पद में लीन रहती हो। कहो, अच्छी तो रहती हो, कहाँ जा रही हो।

द्रौपदी की इन ताने भरी बातों से भानुमती को बड़ा दु:ख हुआ। उसे द्रौपदी की वह बात भी याद आ गई, जिसके द्वारा इन्द्रप्रस्थ के राजसूय यज्ञ में द्रौपदी ने दुर्योधन की हँसी की थी। भानुमती ने मन ही मन कहा, "द्रौपदी! तुम्हारी इन्हीं ताने भरी बातों ने तो मेरे पित को भी तुम्हारे पितयों का शत्रु बनाया। तो क्या तुम्हारे ताने ही इस महाभारत का प्रकृत कारण हैं ?"

इसके अनन्तर भानुमती ने द्रौपदी से खुल्लम खुल्ला कहा:— वहिन ! मेरी कुशल का हाल तुम क्या पूँछ रही हो, मैं तो अभी तक दु:खी ही थी, तुम्हारे जङ्गल के दु:खें का हाल सुन कर मैं आँसू ही वहाती रही। तुम्हारी खुली वेगी की बात (नासूर) के रुधिर साव को दवाएँ नहीं रोक सकतीं उसी भाँति राजकुमार शकुनि के सहज स्वभाव के वेग को राजा सुबल और उनके मन्त्रियों की चेष्टाएँ किसी भाँति भी न रोक सकीं।

फल यही हुआ कि राजकुमार शकुनि की कूट वुद्धि से लोग उकता गये और मन ही मन उनके उत्पातों से भयभीत होने लगे।

पढ़ने लिखने में राजकुमार शकुनि की बुद्धि बड़ी तीत्र थी, इससे थोड़े ही दिनों में उन्होंने उचित शिचा प्राप्त कर ली। धनुर्विद्या और शस्त्र-शिचा में भी उन्होंने बड़ी योग्यता बढ़ाई और बड़े बड़े धनुर्द्धरों और युद्ध-कुशल योद्धाओं के छक्के छुटा दिये। उस समय राजपुत्रों को और शिचाओं के साथ साथ कुछ कुछ जुग्रा खेलना भी सिखलाया जाता थाः। शकुनि की रुचि उस थोर बहुत अधिक थी। उन्होंने जुग्रा खेलने का यहाँ तक अभ्यास किया कि वे पक्के जुग्रारी ही नहीं बल्कि जुग्रारियों के उस्ताद बन गये। उन्होंने खयम् जुग्रा खेलने के पाँसे बनाये

<sup>\*</sup>दुर्भाग्य ही से ऐसी प्रथा प्रचलित हुई समिकिए। श्राज कल भी हम लोग दिवाली पर यह कह कर कि हानि से हमारा हृदय जिसमें विचलित न हो इस खेल को चलाये जाते हैं। पर इसी की छुपा से नल की जो दुर्दशा हुई वह प्रकट है। श्रीर क्यों, महाभारत के सर्वनाश का मूल भी हम इसी के कह सकते हैं। श्राज कल भी इस दोप के कारण लोगों के। श्रात्महत्या तक करनी पड़ती है इत्यादि। लेखक।

त्र्यकथनीय है। द्रौपदी इस भांति त्र्यव उसी का बदला लेने के लिए दिल के फफोले फोड़ रही है। मैंने यह भी सुना है कि . युद्ध के पहले जब पाण्डवों से कैारवों की सन्धि कराने की श्रीकृष्ण यहाँ को चलने लगे थे तब द्रौपदी ने उनसे कहा था कि "सिन्ध के समय मेरे इन वालों की वात न भूल जाना।" त्र्याज में तुमसे कहती हूँ कि द्रौपदी के वाक्यों के ही प्रभाव में पड़ कर श्रीकृष्ण ने सन्धि की पूरी कोशिश नहीं की। यदि वे पूरी चेप्टा करते तो मैं विश्वास-पूर्वक कह सकती हूँ कि श्रवश्य ही सन्धि हो जाती । श्रीर इस विकट समर के श्रायोजन में कैौरव-पाण्डव दोनेां का नाश न होता। श्रम्तु। पुत्री ! तुम किसी के परिहास पर शोक न करो । तुमने द्रौपदी के साध शिष्टता का जैसा वर्ताव किया है, एक उचकुल की रमणी के लिए ऐसा ही उचित था। ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। तुम्हारा ऐसा बर्तात्र सुन कर मैं वहुत प्रसन्न हूँ । दूसरेां का परिहास करने वालों का स्वयम् ईश्वर ही परिहास करने लगता है। तुम उसी जगदीश्वर पर विश्वास रक्खो । वेटी ! तुम ग्रपने पति की कल्याणकामना करना, पर किसी की अकल्याणमयी चिन्ता में न लगना।

धन्य देवी ! गान्धारी ! धन्य ! भारत में तुम सरीखी उपदेश देने वाली मातायें कितनी हैं ? सच है, तुम्हारे उपदेशों में ग्रमृत था । श्रीर उनके फेंकने में इतने श्रध्यवसाय से श्रभ्यास किया कि जैसे वे चाहते वैसे ही पांसे वे फेंक सकते। दूर दूर देशों के प्रसिद्ध प्रसिद्ध जुश्रारियों को वुला कर उन्होंने उनके साथ जुश्रा खेला, उन जुश्रारियों ने भी जुए में राजकुमार की प्रधानता स्वीकार कर ली श्रीर उनसे खेल में हार मान ली; शक्ति ने उनका बड़ा सत्कार किया श्रीर उन्हें बहुत सा इनाम देकर विदा किया। धीरे धीरे श्रन्य देशों में भी यह बात प्रसिद्ध हो गई कि गान्धार देश के राजकुमार जुश्रा खेलने में वेजोड़ खिलाड़ी हैं। क्यों न हो मनुष्य में एक श्राध विशेषता तो होनी ही चाहिए।

जव शकुनि युवावस्था की प्राप्त हुए श्रीर उनकी शिचा समाप्त हुई तव वे गान्धार राज्य के युवराज बनाये गये। विधिपूर्वक उनका तिलक किया गया श्रीर उसी दिन से वे राज्य के कार्यों को भी देखने लगे। मन्त्रियों को उनकी श्राज्ञा बिना कोई बड़ा काम करने का श्रधिकार न रहा, यहाँ तक कि उनके बूढ़े पिता राजा सुवल भी उनकी सम्मति के बिना कोई काम न कर सकते।

लोग कहते हैं कि सगे भाइयों अथवा भाई-वहिनों की आकृति प्रकृति में कुछ न कुछ समानता अवश्य होती है। पर कहीं कहीं इसके विल्कुल ही प्रतिकूल देखा जाता है। राज-कुमार शकुनि और उनकी सहोदरा वहिन राजकुमारी गान्धारी की आकृति प्रकृति भी विलकुल विभिन्न थी। प्राचीन गान्धार की रमियां अपने अनुपम रूप-लावण्य के लिए प्रसिद्ध थीं; किन्तु गान्धारों देवी की रूपच्छटा के सामने वे भी लजा जातीं।

# सोलहवाँ परिच्छेद।

इनके अधिक परिचय देने की हमें आवश्यकता न पड़ेगी। हमारे पाठक समभ गये होंगे कि सैनिक वेश में स्वयम् महाराज दुर्योधन और उनके सामने उनकी माता गान्धारी, महाराज धृत-राष्ट्र और महात्मा संजय हैं।

थोड़ी देर तक सन्नाट्टा रहा। सब के चेहरें। पर विषाद की धीमी रेखा भलक रही थी; सोच के कारण मनुष्यों में एक प्रकार का जो गाम्भीर्थ प्राय: देखा जाता है उसी का ग्राभास इनके चेहरें। पर भी था। महात्मा संजय ने कहा:—

महाराज ! दुर्योधन ! हम सब ग्रापके ग्राश्रित हैं। ग्रग-

के लिए असहा था। दुर्योधन ने अपनी गदा सामने की क्रोर देख कर कहा—'

माता ! ग्रव मुक्ते ग्राज्ञा दो । पापी भीम के ये वाक्य मुक्तसे सहे नहीं जा सकते । मैं ग्रभी जाकर उस दुष्ट की उसकी उद्दण्डता का मज़ा चखाऊँगा ।

गान्धारी देवी ने देखा कि ईश्वरेच्छा ! सन्धि के लिए उनकी यह अन्तिम चेष्टा भी विफल होती है । तब वे बोलीं—

पुत्र ! यहाँ पर ग्राकर भोमसेन तुम्हारा कुछ भी ग्रनिष्ट नहीं कर सकता । तुम निर्भय सन्धि के प्रस्ताव पर राज़ी हो जाग्रो ।

पर दुर्योधन ने कहा— "माता! मुक्ते तुम अब यही आशीर्वाद दो कि रणचेत्र में मेरा शरीर वज्र का सा हो जाय, उस पर गदा या किसी दूसरे शस्त्र की चोट का कुछ भी असर न हो। श्रीर मुक्ते रणचेत्र में जाने की आज्ञा दे।।

् गान्धारी ने देखा कि जब तक भीम की जान में जान है तब तक दुर्योधन भी सन्धि नहीं कर सकता। तब उहें पुत्रस्नेह ने धर दबाया। वे दुर्योधन की रक्ता के लिए व्याकुल हो उठीं। वे सीच ही रही थीं कि महाराज धृतराष्ट्र ने कहा:—

सीवलीय ! दुर्योधन की रचा करे।।

यह सुन कर गान्धारी देवी ने कहा—''इतने दिनों से मैंने आंखों का पट नहीं खोला। पर वत्स ! दुर्योधन ! आज तुम्हारी रत्ता के लिए पट खोलती हूँ। तुम नङ्गे होकर मेरे सिवयों की सलाह से सबका कल्याण करने वाले शङ्करजी की ध्राराधना करने लगी । चन्दन, श्रचत, फूल ध्रीर फूलों की मालाओं द्वारा भगवान भवानीपित की पूजा करके उसने उन्हें यहां तक सन्तुष्ट किया कि उसे एक सा पुत्रों की माता होने का वर मिला। वह सदा ही देव-पूजा करती ध्रीर श्रपने माता-पिता को देवताओं से भी वढ़ कर पूज्य मानती; वह श्रपनी माता को इतना प्रसन्न रखती थी कि उसकी माता भी प्रसन्न होकर यहां कहती कि तू गान्धार राज्य की जीती जागती लहमी है। यह श्रपने भाई की भी जी-जान से खातिर करती श्रीर राजकुमार शकुनि भी उससे बड़ी प्रीति करते। सगे भाई-बहिनों में जैसा प्रेम होना चाहिए गान्धारी श्रीर राजकुमार शकुनि भी विसर गान्धारी श्रीर राजकुमार शकुनि में वैसा ही था।

## सत्रहवाँ परिच्छेद।

भिक्किक्किन्द्र इसे गित बढ़ती ही गई। शल्य त्रादि शेष याद्वा है यु कि भी मारे गये। ग्रन्त में भीमसेन ने दुर्योधन के भिक्किक्किक्किन्द्र बड़े पराक्रमी दुःशासनादि भाइयों को भी मार डाला।

सी भाइयों में केवल दुर्योधन रह गया। दुर्योधन का गदायुद्ध उन दिनों जगत्प्रसिद्ध था। स्वयम् श्रीकृष्ण इस बात को
स्वोकार करते थे कि धर्म्मपूर्वक गदा-युद्ध करके भीम दुर्योधन से
न जीत सकेंगे। इसी अवसर पर एक दिन तीर्थ यात्रा करते
हुए कृष्ण के बड़े भाई बलराम आ गये, उन्होंने देखा कि युद्ध
अब तक जारी है। यही नहीं, उनके सामने ही दुर्योधन और
भीमसेन का गदा-युद्ध होने लगा। दुर्योधन और भीमसेन दोनों
ही बलरामजी को अपना गुरु मानते थे, इससे हार-जीत का
निर्णय करने के लिए दोनों ने बलरामजी को अपनी अपनी और
से मध्यस्थ किया।

वड़ी देर तक युद्ध होता रहा। दुर्योधन का गदा-युद्ध में अभ्यास बढ़ा चढ़ा था, उसने भीमसेन के छक छुटा दिये। भीम-सेन का कवच दुकड़े दुकड़े हो गया, उनके शरीर से रुधिर वहने लगा। सब लोग दुर्योधन की युद्ध-कुशलता की प्रशंसा

करने लगे। दुं यीधन के गदा घुमाने के करतब को देख कर पाण्डव लोगों का धीरज जाता रहा। स्वयम् श्रीकृष्ण ने श्रर्जुन से कहा:—

मित्र ! दुर्योधन बहुत वड़ा योद्धा है । न्यायपूर्वक युद्ध करके भीमसेन इससे न जीतेंगे । इससे भीमसेन को उसकी जाँघ पर प्रहार करना चाहिए ।

यह सुन कर अर्जुन ने अपने बाएँ घुंटने पर थपेड़ा मार कर भीमसेन को इशारा किया। वे इस इशारे को समर्भ गये, उन्हें अपनी प्रतिज्ञा भी याद हो आई। उन्होंने गदा-युद्ध के नियमों के विरुद्ध दुर्योधन की जाँघ पर गदा मारी। गदा बड़े ज़ोर से लगी। इससे दुर्योधन की जाँघ की हड्डी टूट गई और वे व्याकुल हो गये।

तव क्रोध में पागल होकर भीमसेन दुर्याधन के मस्तक पर वार वार लातें मारने लगे।

भीमसेन का यह व्यवहार देख कर सव लोग उनकी निन्दा करने लगे। स्वयम् युधिष्ठिर ने उन्हें तिरस्कृत किया। गदा-युद्ध में प्रवीण महात्मा बलराम तो भीमसेन के इस व्यवहार से बहुत ही श्रसन्तुष्ट हुए; वे चिल्ला कर कहने लगे:—

शास्त्र के अनुसार नाभि से नीचे गदा मारना मना है।
गदा-युद्ध के प्रवीण लोग इस नियम को भली भाँति मानते हैं।
पर महामूर्ख और कपटी—पागी—अन्यायी भीम ने मुभे
मध्यस्थ बना कर और मेरे रहते नियम भङ्ग करके दुर्योधन की

सत्यवती ने देश-काल की गति देख कर भीष्म से कहा कि "पुत्र! तुम्हारे भाई चित्राङ्गद तो पहले ही परलोक-वासी हो गये थे। श्रव विचित्रवीटर्य भी न रहे, पर उनकी दो खियाँ सन्तान-हीन घर में बैठी हैं, वे सन्तान का मुँह देखने की बड़ी श्रमिलाषा करती हैं। मैं तुम्हें श्रनुमित देती हूँ कि श्रव तुम्हीं राज्य-सिंहासन शहण करो श्रीर मेरी बहुश्रों द्वारा राज्य के उत्तराधिकारी उत्पन्न करो। तुम्हारा यह काम श्रधम्म न कहा जायगा, यह बात धम्म-सम्मत है श्रीर समाज के भी श्रनु-कूल है।

जिस समय की यह बात है उस समय समाज के नियम श्रीर थे। पर ज्यों ज्यों समय बीतता है समाज के नियम भी बद-लते रहते हैं। ग्राज कल समाज के नियम कुछ ग्रीर ही हैं। कुछ भी हो, उन दिनों चेत्रज सन्तान की उत्पत्ति धर्म-गहिंत न थी।

पर भीष्म ने कहा "माता ! क्या तुम मेरा परीचा लेती हो ? या मुभे चित्रय ही नहीं समभतीं ? मैं मानता हूँ कि तुम्हारी यह बात धर्म श्रीर समाज के श्रनुकूल है, पर क्या तुम मेरी प्रतिज्ञा को भूल गई ? क्या मैंने तुम्हारे सामने ही प्रण नहीं किया था कि मैं राज्य न ग्रहण करूँगा श्रीर श्राजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा । संसार टल जाय पर मैं श्रपनी बात से टलने वाला नहीं, मेरा चित्रय-धर्म न छुड़ाश्रो ।"

भीष्म की यह युक्ति-संगत बात सत्यवती को माननी पड़ी, पर कुरुवंश का सिंहासन ख़ाली देख कर वंश-रक्ता-हेतु सन्तान ं कृष्ण की ये वातें दुर्योधन से सहय न हुईं। वे किसी तरह उठ वैठे श्रीर उन्होंने कहा:—

रे कंस के दास-पुत्र ! कृष्ण ! अधम्मी ! तू क्या धर्म्म वघारता है ? क्या तुम्मे लाज नहीं आती ! शिखंडी को तू ने ही आगे करके अधम्मे-पूर्वक भीष्मिपतामह का संहार कराया । क्या वह अधमें न था ? अश्वत्थामा के मारने की मूठी ख़बर फैला कर तू ने ही शस्त्र-हीन गुरु द्रोग्य का वध कराया । क्या वह अधमें न था ? सात्यिक और भूरिश्रवा के युद्ध में तेरे ही इशारे से श्रर्जुन ने अधर्म-पूर्वक भूरिश्रवा का शिर काटा । क्या वह अधर्म न था ? और तेरी ही दुष्ट वुद्धि के कारण रथ से उत्तरे हुए महावीर कर्ण को अधर्म से अर्जुन ने वाण मारे । क्या वह अधर्म न था ? आज भी तेरी ही अभिसन्धि से पापी भीम ने मुम्म पर अधर्म से गदा चलाई, क्या इसे भी तू धर्म कह सकता है ? क्या तेरे वरावर भी कोई पापी और नीच निर्लंज है ?

उत्तर में श्रीकृष्ण ने श्रीर कुछ न कह कर यही कहा कि "दुर्योधन ! तुम बालकपन से ही कुकर्मी थे। तुम्हारी ही श्रनीति के कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। श्रव व्यर्थ क्यों प्रलाप करते ही ?"

यह कहते हुए पाण्डवें। को साथ लेकर श्रीकृष्ण चलदिये। उसी दिन रात को अश्वत्थामा ने पाण्डवें। के डेरे में जाकर शेष वीरों को मार डाला श्रीर आकर यह संवाद दुर्योधन की सुनाया। तब अश्वत्थामा को गले लगा कर दुर्योधन ने प्राण छोड़े।

को लिए खयम् भीष्म भी बड़े व्याकुल ग्रीर चिन्तित हुए। निदान सत्यवती ने यह सब दशा देख कर एक दिन फिर भीष्म से कहा कि "पुत्र ! तुम्हारे पिता से जिस समय मेरा विवाह नहीं हुआ या उस समय एक दिन मैंने महर्षि पराशर की बड़ी सेवा की थी। उसी सेवा से प्रसन्न होकर उन्होंने मुक्ते एक पुत्र दिया था। उस समय मेरे बदन से मछली की सी दुर्गीन्ध त्राती थी, उसे भी दूर करके उसके बदले यह अत्यन्त मनोहर सुगनिध भी उन्हों ने दी थी। महर्षि का दिया हुआ वह पुत्र यमुना के टापू में मुक्त से उत्पन्न हुआ और इसी से उसका नाम द्वैपायन पड़ा । तुम्हारे इसी भाई महा-बुद्धिमान् ग्रीर महा-पण्डित महर्षि पुत्र ने चारों वेदों के ऋलग ऋलग विभाग किये। इसी से उसका नाम वेदव्यास भी हुन्रा। उसने कहा था कि कोई बड़ा संकट पड़ने पर उससे उद्धार पाने के लिए मुफ्ते स्मरण करना। इससे इस समय जो यह विपत्ति हम पर पड़ी है उसे दूर करने के लिए यदि तुम सम्मित दो तो मैं तुम्हारे उसी भाई को स्मरण कहाँ।

महामित भीष्म ग्रपनी सौतेली माता की बात पर राज़ी हो।
गये। कुरुवंश के कल्याण के लिए उन्होंने माता को वेदव्यास
का स्मरण करने के लिए श्रनुमित दे दी। सत्यवती ने वेदव्यास
का स्मरण किया। स्मरण करने पर वे माता के सामने हाज़िर
हुए। माता के दु:ख की बात सुन कर विचित्रवीटर्य की खियों
को उन्होंने पुत्र-दान देने का वचन दिया।

#### श्रठारहवाँ परिच्छेद ।

विदुर की अनुमित से महाराज धृतराष्ट्र, पितत्रता गान्धारी और अन्य कीरव-नारियों ने रणचेत्र जाने की तैयारी की । वे सब रथों पर सवार होकर रणचेत्र की चल पड़ीं। यह दृश्य देख कर सब नगर-निवासी रोने लगे।

एक कोस भर मार्ग तै हुआ होगा कि उन्हें रास्ते ही में कृपाचार्य, कृतवम्मा और अधत्थामा मिले। उन्होंने युद्ध-चेत्र का सब हाल कह सुनाया—िक हम तीनें आदिमियों को छोड़ कर सारी कैरव-सेना नष्ट हो गई।

स्राचार्य्य कृप ने पुत्र-शोकाकुला गान्धारी से कहा:— देवि ! तुम्हारे पुत्र वीर-धर्म्म का पालन करते हुए रणचेत्र यथासमय ग्रम्विका के गर्भ से नेत्रहीन एक पुत्र पैदा हुआ। इसका नाम धृतराष्ट्र पड़ा। श्रम्वालिका के भी एक पुत्र हुआ श्रीर उसका नाम पाण्डु पड़ा। ग्रम्विका की एक दासी ने भी प्रसन्न-चित्त होकर वेदव्यास की सेवा की थी, उसके भी सब अङ्गों से परिपूर्ण एक पुत्र हुआ श्रीर उसका नाम पड़ा विदुर।

कुरु के वंश में धृतराष्ट्र पाण्डु श्रीर विदुर के जन्म लेने पर कुरुजाङ्गल, कुरुव श्रीर कुरुचेत्र श्रादि सूत्रों में सुख ऐश्वर्य श्रीर धन धान्य श्रादि की बहुत बढ़ती हुई।

जिस समय महात्मा भीष्म श्रीर सत्यवती की श्रनुमित से महात्मा द्वैपायन ने श्रपने श्रीरस पुत्रों का प्रदान करना स्वीकृत किया था उसी समय यह वात ते हो चुकी थी कि जैसे पिता के सम्बन्ध से भीष्म विचित्रवीर्थ के भाई हैं उसी तरह माता के सम्बन्ध से द्वैपायन भी विचित्रवीर्थ के भाई हैं; ग्रतः भीष्म उन पुत्रों के लालन-पालन श्रीर शिच्लण का भार लें। इसी कारण उनके रच्चणावेचण का भार भीष्म ही की श्रपने सिर लेना पड़ा।

महात्मा भीष्म अपनी वात के वड़े धनी थे। वे तीनों राज-कुमारों को सगे भाई की तरह एक ही राजभवन में रख कर उन्हें पुत्र की तरह पालने पेसिने लगे। समय आने पर उन्होंने उनके जात-कम्म इत्यादिक संस्कार किये। उपयुक्त शिचकों के द्वारा उन्हें धर्म-शास्त्र इत्यादि की शिचा दिलवाई और परिश्रम तथा व्यायाम करना सिखलाया। जब वे युवा हुए तब उन्हें धनुर्वेद, गदा-युद्ध, ढाल-तलवार का काम, नीति-शास्त्र आदि में में बड़ी वीरता से लड़े हैं। इससे वे अवश्य ही स्वर्गलोक में आनन्द कर रहे होंगे। चत्राणी माता को वीर पुत्रों की मृत्यु पर आंसू न बहाने चाहिएँ। तुम्हारा जेठा पुत्र दुर्योधन भी बड़ो वीरता करके मरा है। जब उसके साथ भीमसेन का गदायुद्ध हो रहा था, तब उसके युद्ध-कौशल की शत्रुओं ने भी प्रशंसा की। गदा-युद्ध में उसकी कुशलता स्वयम् श्रीकृष्ण ने स्वीकार की है। बलरामजी तो बार बार उसके करतवों की प्रशंसा करते रहे हैं। जब दुष्ट भीम ने अधम्म से उस पर वार किया तब सभी ने भीम की निन्दा और दुर्योधन की प्रशंसा कते है; इससे देवि! उसके लिए तुम्हें शोक न करना चाहिए। अब में जाता हूँ।

यह कह कर कुपाचार्य्य चले गये। गान्धारी देवी ने मारे शोक के उनसे कुछ नहीं कहा।

रणचेत्र में पाण्डव लोग उनका आगमन सुन कर पहले ही सं मौजूद थे। पाण्डवों और श्रीकृष्ण को सामने आया हुआ जान कर वे युधिष्ठिर को शाप देने के लिए तैयार हुई। पर ज्यासदेव ने अपने योग-बल से यह बात जान ली। इसलिए वे एकाएक आकर वहाँ उपस्थित हुए और उन्होंने कहा:—

बेटी ! युद्ध के पहले तुम्हीं ने कहा था कि जहां धर्म्म है वहीं जय है, फिर पाण्डवों की जीत पर तुम्हें क्यों शङ्का होती है ? पुत्री ! तुम सदा ही दूसरें। की भलाई करती ब्राई हो फिर ब्राज पाण्डवों की अनिष्ट-कामना क्यों कर रही हो ? हम तुम्हें

प्रवीण कराया। धनुविद्या में पाण्डु सबसे श्रेष्ठ हुए ग्रीर बल में धृतराष्ट्र सबसे बढ़ कर निकले। धार्म्मिक बातों की जानकारी में विदुर का कोई मुक़ाबिला, करने वाला न रहा। इस तरह नष्ट होते हुंए कुरुवंश का पुनरुद्धार होने से सब जगह सत्य का ग्रादर ग्रीर गीरव की वृद्धि होने लगी। उस समय वीर-प्रस-विनी रमणियों में काशिराज की पुत्रियों, देशों में कुरुजाङ्गल, ग्रीर धार्मिकों में विदुर के सर्वश्रेष्ठ होने के कारण नगरों में हस्तिनापुर सबसे श्रेष्ठ हो इठा।

धृतराष्ट्र सबसे जेठे थे, उनकी वुद्धि अलीकिक थी, कई हाथियों का सा उनमें पराक्रम था, वे विद्वान थे, शास्त्रों का मर्म जानते थे श्रीर ऐश्वर्य-युक्त थे। फिर भी अन्धे होने के कारण वे राज्यसिंहासन के अधिकारी न बनाये गये। विदुर राजनीति जानते थे, सर्वाङ्ग-सम्पन्न थे, ग्रीर ग्रद्वितीय विद्वान् थे। धर्म्भ का गूढ़ से भी गूढ़ रहस्य उनसे छिपा न था, किन्तु दासी-पुत्र होने के कारण उन्हें भी राजसिंहासन न मिला। इससे युवावस्था प्राप्त होने पर पाण्डु ही हस्तिनापुर के सिंहा-सन के अधिकारी हुए। सूर्व्य के समान चमकती हुई उनके शरीर की प्रभा थी, सिंह के समान उनका प्रताप था, कपाट-तुल्य उनकी चौड़ी छाती थी, कमल के समान उनके नेत्र ये ग्रीर सचमुच ही वे श्रद्वितीय विद्वान् श्रीर श्रसाधारण राजनीतिज्ञ होकर कुरू-राज्य के योग्य उत्तराधिकारी थे।

भोजन कर रहे थे। सैनिक लोगों के व्यवहार में स्राने वाले स्रस्न शस्त्र चारों स्रोर फैले हुए थे; कहीं वाग, कहीं गदा स्रीर कहीं तलवारों के ढेर पड़े थे। दूटे हुए रथें स्रीर उनके साज-वाज के कारण रणभूमि में प्रवेश करना किठन हो रहा था। गान्धारी देवी ने एक बार चारों स्रोर निगाह दौड़ाई; एक दासी उनहें मरे हुए पुरुषें स्रीर उनकी अनुगामिनी कीरव-पाण्डव-रमणियों का परिचय भी देती जा रही थी। रणचेत्र का यह भीषण दृश्य देख कर गान्धारी देवी का हृदय फट सा गया। उन्होंने श्रीकृष्ण को सम्बोधन करके कहा:—

कृष्ण ! देखा ! हमारी बहुएं अनाथाओं की तरह, वाल बिखरांये ग्रीर रोती हुई ग्रपने ग्रपने पति, पिता, पुत्र ग्रीर भाइयों की याद करके उनकी लाशों की ग्रेगर दौड़ रही हैं। समराङ्गण पुत्र-हीना वीर-माताश्चां श्रीर पति-हीना वीर-रमणियां से भर उठा है। यह देखा ! गृद्ध ग्रीर सियार वीर पुरुषों की लोह-सनी लाश नीच नीच कर खा रहे हैं। जिन लोगों के सामने बन्दीगण विरद-पाठ करते थे त्राज उन्हीं को सियारियों की ध्वनि सुननी पड़ रही है। यह देखे। हमारी वधुत्रों का कोमल कमल-मुख सूख गया है। वे नेत्रों से अश्रुधारा वरसाती हुई इधर उधर घूम रही हैं । मेरी बहुत सी बहुए तो लम्बी साँसें लेने और शोक-दुःख में अधिक रोने के कारण मूर्छित हो गई हैं। देखो ! कोई तो अपने पति की लाश अपनी छाती में लगाये हुए हैं और कोई अपने पति का पैर अपने

### चौथा परिच्छेद ।

🖔 🎇 💯 दुर वड़े नीतिज्ञ थे । भीष्म की उनसे वहुत वनती थी। वड़े छोटे सभी मामलों में भीष्म विदुर से सलाह लेते थे। एक दिन वैठे वैठे उन्होंने विदुर से कहा-"वत्स! हमारे वंश में वडे वड़े प्रतापी राजा हुए हैं, उन्होंने वड़े बड़े पुण्यकार्य्य किये हैं, इसी से ग्रीर राजकुली की ग्रपेचा यह वंश श्रिधिक यश वाला श्रीर प्रसिद्ध है। भाई विचित्रवीर्य के मरने पर यह कुल भी एक तरह से समाप्त ही ही चुका था पर महर्षि वेदव्यास की कृपा श्रीर माता सत्यवती के यह से वच गया । श्रव तुम लोग सयाने हुए, इससे वंशोत्पत्ति के लिए योग्य योग्य कन्यात्रों से तुम सब का विवाह कर देना हम अपना परम धर्म्म समभते हैं। हमने सुना है कि गान्धारराज सुवल की कन्या गान्धारी वड़ी सुशीला है। उसने महादेवजी को सन्तुष्ट करके सी पुत्रों की माता होने का वरदान भी पाया है; श्रीर मद्रदेश के राजा की कन्या भी वड़ी सुलचणा है, इन दोनें। कन्याओं का सम्यन्ध धृतराष्ट्र श्रीर पाण्डु से ही जाता ते। बहुत श्रच्छा था । वतात्रो, इस सम्वन्ध में तुम्हारी क्या सम्मति है ?" विदुर ने कहा—ग्राप हमारे वड़े श्रीर पिता के वरावर हैं,

आंसुओं से धे। रही हैं। कोई अपने पित का छिन्न शरीर पाकर मस्तक हूँ इरही है और कोई कटा हुआ मस्तक पाकर वने हुए धड़ की खोज कर रही है। मैं जिस ओर नज़र डालती हूँ, हा! उसी ओर अपने पुत्रों, पोतों, भाइयों और भतीजों की लाशें देखती हूँ। शायद मैंने पूर्वजन्म में किसी धेर पाप का अनुष्ठान किया था, नहीं तो आज मुक्ते यह दृश्य क्यों देखना पड़ता?

इस प्रकार रुदन करती हुई गान्धारी देवी वहाँ पहुँची जहाँ पर दुर्योधन की लाश पड़ी थी । श्रीर वही लोहू-सनी लाश श्रपनी भुजाश्रों से लपटा कर "हा पुत्र ! हा दुर्योधन ! कह कर वे फुफकार मार कर राने लगीं । हार पहिने हुए दुर्योधन की चौड़ी छाती श्रांसुश्रों से भीग उठी।

इसके वाद उन्होंने कृष्ण से कहा:—

केशव ! देखो तो यह उसी दुर्योधन का शरीर है, जिसके आश्रय में सेंकड़ां धनुर्धर सुख से सोते थे। श्रीर जिसके डर से बबरा कर पाण्डव लोग तेरह वर्ष तक नींद भर नहीं सोये। जिस समय जाति का संहार-कारी यह युद्ध श्रारम्भ नहीं हुश्रा था उस समय दुर्योधन ने संशाम जीतने की इच्छा से मुक्से श्राशीर्वाद मांगा था तब मैंने कहा था—'पुत्र ! जहां धर्म है वहीं जय है, जब तुम युद्ध से मुँह नहीं सोड़ते हो तो निश्चय ही तुम्हें खर्ग मिलेगा।" उस समय पुत्र को मरा हुश्रा जान

जिस बात में ग्राप हम सब का कल्याण देखें उसे सहर्ष करें, इसमें हमसे पूछने की कीनसी बात है ?"

धृतराष्ट्र सब भाइयों में बड़े थे, इसी से पहले उन्हीं का विवाह होना उचित था। यही सब सोच समभ्क कर भीष्म ने गान्धारराज सुबल के पास अपने दूत भेजे ग्रीर अपने भतीजे धृतराष्ट्र के साथ गान्धारी के विवाह का प्रस्ताव किया।

इधर राजकुमारी गान्धारी भी विवाह-योग्य हो गई थी।
राजा सुबल उसके लिए उपयुक्त वर की तलाश में थे। राजकुमारी के रूप ग्रीर गुणों की प्रशंसा सुन कर अनेक देशों के
राजाग्रों ने उसके साथ विवाह करने की इच्छा प्रकट की ग्रीर
उन्होंने गान्धार को अपने ग्रपने दूत भेजे। एक तो शीलसम्पन्न, सुलचणा राजकुमारी दूसरे उससे अनेक पुत्रों की उत्पत्ति
की बात, सोने में सुगन्धि थी, इसी से बहुत से राजकुमार
उसके साथ विवाह के प्रार्थी थे, पर राजा सुबल यह निर्णय
न कर सके कि उन सब में, गान्धारी के योग्य, सर्वश्रेष्ठ
कीन था।

इसी तरह कुछ दिन बीतने पर एक दिन ख़बर मिली कि कुरु-कुल-प्रधान भीष्म ने भी हिस्तिनापुर से दूत मेजे हैं श्रीर वे गान्धारी के विवाह का प्रस्ताव लेकर श्राये हैं। भीष्म ने गान्धारराज के लिए उपहार भी बहुत कुछ भेजा था। मोतियों के हार, सुनहरी कलावत् के कपड़े श्रीर राजेचित उपहार की श्रन्य वस्तुये राजा सुबल के सामने रख कर हिस्तिनापुर के तरह वताऊँ ? यह देखों ! तुम्हारा भानजा अभिमन्यु यह पड़ा है। मर जाने पर भी उसके मुँह की सुन्दरता कम नहीं हुई, वह निस्तेज नहीं हुआ। हतभागिनी उत्तरा उसका कवच खोल कर हथियारों से घायल उसकी देह पर एक दृष्टि डाल रही है। इधर देखों, आचार्यपत्नी कृपी दीन भाव से नीचा मुँह किये वैठी हैं। सामवेद का उच्चारण करने वाले लोग विधिपूर्वक आचार्य की चिता तैयार कर रहे हैं।

पुत्र, पात्र, भाई, भतीजों ग्रीर ग्रन्य ग्रात्मीयों को मरा देख कर मुक्तसे धीरज नहीं धरा जाता। हाय ! विधाता ! क्या यही दृश्य दिखाने के लिए तुमने मुक्ते जीवित स्क्ला था ?

गान्धारी देवी व्यासदेव के वर से पाई हुई दिव्यदृष्टि-द्वारा रणचेत्र का यह दृश्य देख कर विलाप करते करते मूर्छित हो गई। थोड़ो देर तक तो उन्हें होश ही नहीं रहा। पर जब होश हुआ तो कृष्ण की ओर उन्होंने क्रोध भरी निगाह डाली खीर कहा:—

कृष्ण ! हमने साधुत्रों के मुँह से सुना है कि तुम नारायण हो । परन्तु जब तुम मनुष्य-देह धारण करके साधारण मनुष्यों की तरह पाप पुण्य का अनुष्टान करते हो, तब तुम्हें भी मनुष्यों की भांति सुख ग्रीर दु:ख भोग करना पड़ेगा । तुम में जितना शास्त्र-ज्ञान है, जितनी तुम्हें बाते बना आती हैं, तुम्हारे पास जितनी सेना ग्रीर बुद्धि है, उसे जान कर मुभे विश्वास है कि यदि तुम एक बार ग्रीर भी निश्छल हो कर सन्धि के लिए चेष्टा

प्रधान दूत ने कहा, "महाराज ! हम लोग क्रुरुकुल-पुङ्गव भीष्म के आदेश से आपकी सेवा में हाज़िर हुए हैं । महाराज भीष्म ने आपको प्रणाम कहा है और आपका कुशल-वृत्त पूछा है। उन्होंने सुना है कि आपके यहाँ विवाह-योग्य एक कन्या है। अपने भतीजे राजकुमार धृतराष्ट्र के लिए वहीं कन्या आपसे उन्होंने माँगी है। उन्होंने यह भी निवेदन किया है कि दोनों राजवंशों में पहले ही से प्रीति चली आती है; यह सम्बन्ध हो जाने से वह और भी दृढ़ हो जायगी। अब जैसी आपकी मरज़ी ?"

राजा ने राजोचित शब्दों में कहा—"दूत ! तुम्हारा कहना ठीक है, महामित भीष्म का संदेश सुन कर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई, कुरुवंश के साथ सम्बन्ध होना वास्तव में बहुत अच्छा है; पर जब तक इस मामले में अच्छी तरह विचार न कर लिया जाय तब तक उत्तर कैसे दिया जा सकता है ? आज तुम भी थके हुए आ रहे हो—विश्राम करो, हम सलाह करके कल तुम्हारे प्रस्ताव का यथोचित उत्तर देंगे।"

दूत ने प्रणाम किया और अपने साथियों के साथ विश्राम-स्थान में जाने के लिए विदा ली।

इधर राजा ने सामने ही बैठे हुए अपने बूढ़े मन्त्री पर नज़र डाली और कहा, "मन्त्रिन ! इस मामले में आपकी क्या सलाह है ?"

मन्त्री ने कहा-- "महाराज ! इस मामले में अपनी कोई राय देना मुभ्ने उचित नहीं मालूम होता; महाराज इस पर खय

# उन्नीसवाँ परिच्छेद ।

विश्वी स्थापनेत्र से सब लोग लौट ग्राये, युधिष्ठिर ने सब मरे हुए वीरों का क्रिया कर्म किया। यह सब विश्वी करके वे ग्रपने भाइयों ग्रीर ग्रपनी माता कुन्ती के साथ लौट ग्राये। द्रीपदी ग्रादि रानियां ग्रीर ग्रपनी वधुग्रों इत्यादि के साथ पतित्रता गान्धारी भी लौट ग्राईं। महात्मा संजय, विदुर ग्रीर महाराज धृतराष्ट्र भी वापस ग्राये।

श्रव पाण्डवों का निष्कंटक राज्य हुश्रा। युधिष्ठिर राज्य-सिंहासन पर वैठे। पर उन्होंने सेवा श्रीर भक्ति से, महाराज धृतराष्ट्र श्रीर पतित्रता गान्धारी को सन्तुष्ट कर लिया। गान्धारी के साथ उन्होंने वड़ा श्रच्छा व्यवहार किया। पाण्डव लोग उनकी वड़ी सेवा करते थे इसीसे उन्हें किसी वस्तु का न श्रभाव रहा श्रीर न किसी भाँति का छेश ही हुश्रा। यह सब होने पर भी गान्धारी को शान्ति न मिली। शान्ति उनके लिए दुर्लभ सामग्री हो गई।

अन्त को महाराज धृतराष्ट्र श्रीर गान्धारी ने वन जाकर तपस्या करने की इच्छा प्रकट की। हस्तिनापुरी उन्हें श्मशान की भाँति दीख पड़ती, पतिपुत्रहीना रमिणयों की हाय हाय सुन कर गान्धारी की सदा ही शोक श्रीर श्रशान्ति रहती। पद पद ٠.;

विचार करें; महारानी श्रीर युवराज के साथ सलाह करके जो कुछ कर्तव्य हो त्राप ही ठीक करें।"

उस समय राजकुमार शकुनि भी वहीं मैं।जूद थे। अन्तःपुर में महारानी से सलाह करने वाली बात उन्हें विलकुल अच्छी न लगी। मन्त्री की यह बात उन्हें ठीक न जँची, उन्होंने उसी वक्त कहा—''जिस विषय से राजनीति का सम्बन्ध हो, ग्रीर जिस पर राज्य की भलाई बुराई अवलम्बित हो, अन्तःपुरमें उसकी आलोचना करना ठीक नहीं। यहीं पर—मन्त्रणा-भवन ही में—उसकी मीमांसा की जाय''।

मन्त्री ने पूछा—''युवराज ! इसके साथ राजनीति का क्या सम्बन्ध है ? यह मेरी समभ्र में नहीं स्राया ।"

राजकुमार शकुनि इस पर बहुत बिगड़े। उन्हेंने मीठी चुटकी लेते हुए कहा—"मन्त्रिवर! ग्रगर ऐसी बाते ग्रापकी समभ में ग्रा सकतीं ते। ग्राज गान्धार राज्य की ग्रीर ही ग्रवस्था होती।

मन्त्री ने कहा—''युवराज ! हम बूढ़े हुए, बुढ़ापे के कारण हमारी इन्द्रियाँ अब शिथिल हो गई', इससे हमारी भूल चमा कीजिए। राजकुमारी के विवाह के साथ राजनीति का क्या सम्बन्ध है ? आप ही बतलाइए।"

अव विना राजा के कहे ही, एक तरह से, विवाह की आलोचना मन्त्रंणा-भवन ही में होने लगी। युवराज, मन्त्री और राजा, तीनों मौजूद थे। उनमें इस तरह बाते होने लगीं:—

वत्से ! तुम्हारे पितयों ग्रीर तुम्हारी सेवा से मैं वहुत प्रसन्न हूँ । ईश्वर तुम्हारा ग्रीर तुम्हारे पितयों का कल्याण करे ।

फिर गान्धारी ने कुन्ती से कहा:--

विहन ! अव तुम भी लौट जाओ । तुम पाण्डवों की माता हो इतने ऐश्वर्य और पुत्रों को छोड़ कर तुम दुर्गम वन का कष्ट क्यों उठाओगी ? अपने राज्य में रह कर भी तुम दान-ब्रत इत्यादि के द्वारा अच्छी तपस्या कर सकती हो।

पर कुन्तो ने न माना । उसने गान्धारी के साथ वन को जाने की पक्की ठान ली।

तव महाराज युधिष्टिरादि पाण्डव श्रीर रानियां लीट आई'।
संजय, विदुर के साथ महाराज घृतराष्ट्र पितव्रता गान्धारी
श्रीर कुन्ती वन की श्रोर चली गई'। वहां पर नदी के किनारे
एक रमणीय आश्रम में उन्होंने निवास किया। वहां वे यज्ञासुष्टान करने, वेदपाठ सुनने श्रीर शास्त्रालीचना करने में श्रपना
समय विताने लगे। उनका यह समय शान्ति से बीतने लगा।
धर्मराज युधिष्टिर उनकी ख़बर लेते रहते श्रीर कभी कभी
श्राश्रम में जाकर उन्हें देख श्राते।

एक वार महाराज युधिष्ठिर उन्हें देखने गये। उन्होंने देखा कि महाराज घृतराष्ट्र श्रीर गान्धारी का श्राश्रम केलों से घिरा श्रीर हिरणों से परिपूर्ण है। वहाँ शान्ति की डैंडी पिट रही है। सर्वत्र सुख ही सुख दृष्टि श्राता है। व्रतधारी तपखी श्रपने

- शकुनि—मन्त्री महोदय ! यह बात तो हम पीछे कहेंगे कि इस विवाह के साथ राजनीति का क्या सम्बन्ध है पर पहले श्राप अपना अभिप्राय तो कहिए।
- राजा—हाँ मन्त्रिन् ! श्राप कुण्ठित न होना । श्रापका जहाँ तक ज़ोर चला है श्रापने सदा ही हमारे हित के काम किये हैं, इस सम्बन्ध में श्रापके मन में जो बात हो उसे निर्भय होकर कहिए।
- मन्त्री—महाराज ! हम क्या कहें ? कुरुवंश के साथ सम्बन्ध होना तो अच्छा ही है, पर राजकुमार धृतराष्ट्र तो जन्म से अन्धे हैं । उनके साथ लक्ष्मी के समान गुणों वाली कन्या का विवाह करना उचित है या अनुचित, यह आप ही विचारे'।
- राजा-धृतराष्ट्र, जन्मान्ध !
- मन्त्री—हाँ महाराज ! जन्मान्ध !
- राजा—तब यह निवाह क्यों कर हो सकता है ? शकुनि ! तुम क्या कहते हो ?
- शकुनि—महाराज! हमारा जो कुछ मत है वह हम पीछे निवेदन करेंगे, परन्तु उसके पहले ही हम मन्त्री महाशय से दो एक बातें पूछना चाहते हैं। ग्रच्छा मन्त्री महाशय! राजकुमार धृतराष्ट्र में वल कितना है ?
- मन्त्री—बल तो उनमें इतना है कि कोई मत्त हाथी भी उनका

हुए। उन्होंने कुन्ती, संजय श्रीर विदुर की भागने के लिए कह कर गान्धारी से कहा:—

"प्रियं! तुम आँखों का पट खोल डालो तो तुम मार्ग देख सकती हो और भाग कर अपनी रचा कर सकती हो। हमें साथ लेने से तुम्हारे जाने में विन्न पड़ेगा। तुम भागो; हमारे लिए चिन्ता न करना।"

अव आग की लपटें अधिक तेज़ हो रही थीं। गान्धारी ने कहा:—

नाथ ! इतने दिनों के वाद आज यह कैसा आदेश दे रहे हो ? किस सुख की आशा में आपको छोड़ कर अपनी रचा करूँ ? अपनी रचा करके में क्या करूँ गी ? पित ही खियों का धर्म्म, पित ही कर्म्म और पित ही उनके लिए परमेश्वर है । खियों को केवल पित ही का अती होना चाहिए। उन्हें जप, तप, योग करने की कोई आवश्यकता नहीं; वे केवल पित के चरण-कमलों की सेवा करके सब पापों से छूट सकती हैं । वे पित की अर्द्धाङ्गिनी इसी लिए कही जाती हैं कि वे पित के सुख दु:ख में उसी माँति शरीक रहें जैसे अपना आधा अङ्ग। फिर में आँखों का वस्त्र किस लिए खोलूँ ? आओ ! एक दिन अपि ही को साचा देकर दोनों मिले थे, आज उसी अपि में जीवन त्याग करके दोनों ही शान्ति प्राप्त करें।

गान्धारी देवी यह कह कर अपने पति से लिपट गई और

अग्निकी लपटों ने उनके पति के साथ उन्हें भी अपने में मिला लिया।

पर क्या अग्निदेव ऐसी सची अर्द्धाङ्गिनी और आदर्श पित-व्रता का यश और नाम भी मेट सके ? इसके उत्तर में यही ध्विन निकलती है कि नहीं। सची अर्द्धाङ्गिनी और आदर्श पित-व्रता देवी गान्धारी का नाम और यश आज तक भी अजर अमर है। इति।

| Ecococococococococococococococococococo | 22200000000 |
|-----------------------------------------|-------------|
| समाप्त                                  |             |
| 8                                       |             |

हम क्यों कर अपनी उस सोने की पुतली की अन्धे वर के हाथ में देंगे ?

शकुनि—महाराज ! राजधर्म्म बड़ा कठिन है, उसका पालन करने के लिए माया-ममता की अपेचा भविष्य के कल्याण के लिए चित्त की दृढ़ता ही की अधिक ज़रू-रत है। मन्त्रीजी ने हमसे पूछा या कि इस विवाह के साथ राजनीति का क्या सम्वन्ध है ? उसे भी सुनिए। हमारे इस गान्धार राज्य पर बहुतों की नज़र है। एक ग्रेार शक, दरद ग्रीर बाह्रीक इलादि ग्रसभ्य जातियाँ इसकी उपजाऊ उपत्यका लूटने के प्रयास में हैं; दूसरी स्रोर पंचनद ( पञ्जाव ) निवासी राजगण मांस-लोलुप विलाव की तरह इसकी स्रोर दृष्टि लगाये हुए हैं। ऐसी दशा में किसी शक्तिशाली राजवंश के साथ सम्वन्ध जुटाना हमारा परम कर्तव्य है। ऐश्वर्य्य श्रीर पराक्रम में कुरु-कुल की वरावरी करने वाला भारत में कोई दूसरा राजवंश नहीं; कुरुकुल के साथ सम्बन्ध हो जाने से ग्रार्ट्य ग्रीर ग्रनार्ट्य कोई भी शत्रु हमारा अनिष्ट करने का साहसी नहीं हो सकेगा। राजकुमारी को धृतराष्ट्र के साथ व्याह देने से भुवन-विजयी वीर भीष्म हमारी स्रोर हो जायँगे स्रीर ऐसा न करने से वे रुष्ट हो जायँगे। उनका नाराज़ हो जाना मामूली बात नहीं। महाराज ! राज्य के कल्याग

*:* 

- के लिए इस सम्बन्ध में आप अपनी सम्मित दे दें। यह आप पर छिपा नहीं है कि राजधर्म्म की रचा के लिए बड़े बड़े नृपतियों ने अपनी अपनी धर्मपत्नी तक को छोड़ दिया है।
- राजा—शकुनि ! तुम्हारा कहना ठीक है, पर राजरानी तो राज-धर्म्म जानती नहीं; वे क्या कहेंगी ? और माता-पिता की प्यारी गान्धारी ही क्या सीचेगी ?
- शकुनि—महाराज ! श्रापकी श्राज्ञा टालने वाला कैंन है ?

  राजमाता ने तो श्रपने जीवन भर में श्रापकी श्राज्ञा
  कभी नहीं टाली । श्रीर बहिन गान्धारी ? वह तो
  देववाणी की श्रपेचा भी श्रापकी बात का श्रिधक
  श्रादर करती है ।
- राजा—यह ठीक है; फिर भी, देखा, क्या अन्धे वर के हाथ में गान्धारी ऐसी कन्या का देना उचित है ?
- शकुनि—महाराज! "ग्रन्थ"! "ग्रन्थ"—जिसे देखे। वह यही कहता है। नेत्र ही ते। मनुष्यों का एक बड़ा भारी शत्रु है; नेत्र ही ते। रूप-लालसा उत्पन्न करता है। इसी रूप-लालसा ही में ते। मुग्ध होकर बहुत से राजकुमार अपनी प्राणों से भी प्यारी पत्नी को छोड़ कर दूसरा विवाह कर लेते हैं। धृतराष्ट्र के साथ विवाह होने से राजकुमारी के कोई सीत होने का भय जाता रहेगा, यह बात आप कोई भी नहीं सोचते। बहिन

गान्धारी की प्रकृति हमें मालूम है; पित चाहे अन्धा हो या लूला, वह उसे देवता जान कर सेवा करेगी, ग्रीर स्वयं सुखी रह कर स्वामी को भी प्रसन्न रक्खेगी। राजा सुबल ने जब देखा कि शकुनि का इस विवाह पर बड़ा ही आग्रह है तब उन्होंने कहा, "वत्स शकुनि! देखते हैं तुम बड़े दूरदर्शी हो। परमेश्वर तुन्हें चिरजीवी करें। जब तुम कहते हो कि इस सम्बन्ध से राज्य का कल्याण होगा और गान्धारी भी असुखी न रहेगी तो हमें मंजूर है। हम अन्तःपुर में जाकर राजरानी से अपना अभिप्राय कहते हैं। तुम मन्त्री महाशय के साथ सलाह करके उपहार के बदले में जो कुछ भेजना है उसका इन्तज़ाम करो, हम कल ही हित्तनापुर को दूत भेजेंगे; यही विवाह ठीक है।"

ं यह कह कर राजा सुबल अन्तःपुर को चले गये।

"राजकुमारी ! जब से मैंने एक बात सुनी है मेरे मन को बड़ा दु:ख हो रहा है, वही तुमसे कहने आई हूँ।" गान्धारी—क्या हुआ सखी ? देखती हूँ तुम्हारा मुँह सूख गया है, कहो क्या सुन आई हो ?

सखी—सुन त्राई हूँ कि तुम्हारे विवाह की वातचीत पक्षी हो ा गई है।

गान्धारी ने हँस कर कहा—"अच्छा ते। फिर इसमें तुम्हें दु:खंकाहे का ? क्या तुम्हारी यही इच्छा है कि तुम्हारे साथ रहने के लिए मैं जन्म भर कुँ आरी ही रहूँ ?—कहाँ सम्बन्ध का ठीक ठाक हुआ है "?

सखी—हस्तिनापुर में, राजकुमार धृतराष्ट्र के साथ ।

् गान्धारी ने फिर मुसकरा कर कहा—''तुम्हारे साथ न होकर विवाह मेरे साथ होने वाला है, समभती हूँ, इसी से तुम दुखी हो ?''

सखी ने कहा, ''राजकुमारी ! तुम्हें यह मालूम ही नहीं कि तुम्हारे भाग्य में क्या क्या दु:ख लिखा है, इसी से तुम हँसी करती हो । मैंने सुना है राजकुमार धृतराष्ट्र जन्म के ग्रन्धे हैं।"

सखी के मुँह से अपने पित के अन्ध होने की बात यदि कोई दूसरी की सुनती तो अवश्य ही उसका धीरज छूट जाता, पर राजकुमारी गान्धारी बड़ी शान्त बुद्धि की थी; वह घबड़ाई नहीं। यह बात अवश्य हुई कि थोड़ी देर के लिए माने। उसका सारा शरीर काँप उठा, फिर भी उसके मुँह पर विन्दुमात्र भी विकार नहीं देख पड़ा। उसने सखी से पूछा—"सखी! क्या सम्बन्ध सचमुच ही ठीक हो गया है ? ग्रीर यदि ठीक हो गया है तो ठीक किया किसने ?"

सखी—स्वयं महाराज ही ने सम्बन्ध ठीक किया है। सुनती हूँ कि कल हस्तिनापुर को दूत भेजे जायँगे। महाराज तो पहले इस विवाह के लिए राज़ी नहीं थे; परन्तु युवराज ने उन्हें समभाया कि गान्धार राज्य के कल्याण के लिए यह सम्बन्ध हो जाना बहुत ज़रूरी है। चारों ग्रोर से शत्रुग्रों से गान्धार की रचा करने के लिए किसी शक्तिशाली राजवंश के साथ सम्बन्ध करना ग्रावश्यक है। इसी से ग्रन्त में महाराज ने भी ग्रनुमित दे दी। ग्रव सब ठीक हो चुका है।

गान्धारी का हृदय बड़ा उदार था, उसने कहा—"सखी! यदि ऐसा ही है, तो इससे बढ़ कर मेरा ग्रीर क्या ग्रत्यन्त हृदय-स्पर्शी सीभाग्य हो सकता है? गान्धार के कल्याण के लिए—विवाह की कीन सी बात—यदि मेरे प्राण भी लग जायँ तो भी मुक्ते चोभ नहीं।"

सखी—तुम्हें समभ नहीं पड़ता। आश्रो रानी माँ के पास चलें; मैं उनसे कहूँगी कि तुम इस विवाह के लिए राज़ी नहीं। तुम्हारी मरज़ी न होने से रानी माँ अपनी सम्मति कभी न देंगी। और ऐसा होने से महाराज को भी अपना मत वदल देना पड़ेगा। तुम इस समय

-

लजा छोड़ो, अब भी समय है, आश्रो हम तुम दोनों रानी माँ के पास चलें।

गान्धारी—सखी ! तुम कैसी वेसमभी की बाते कर रही हो ?

पिता जिस समय मुभे किसी के हाथ में देने की इच्छा कर चुके, उसी समय मेंने समभ लिया कि में दे डाली गई। इस समय मेरा पित चाहे अन्ध हो चाहे पङ्गु—इससे कुछ बनता बिगड़ता नहीं! भक्त लोग देवमूर्त्ति की उतनी ही अद्धा करते हैं, चाहे वह मिट्टी की बनी हो अथवा पत्थर या किसी धातु की। जिस भांति भक्त लोग सची अद्धा से मूर्त्ति की पूजा करके मुक्ति प्राप्त करते हैं, इसी प्रकार में भी अपने पित को परम देवता समभ कर उनकी सेवा करूँगी और सुख पाऊँगी।

साखी-वित ! तुम धर्मा-ज्ञान से चाहे जो कुछ कहो, पर क्या अन्धे पति के साथ तुम हृदय से प्रेम कर सकीगी ?

गान्धारी—न कर सकने का कारण ही कौन सा ? क्यों न कर सकूँगी ? उनकी क्राङ्गहीनता मेरे मन में विकार न उत्पन्न करेगी, इसका मुभ्ने दृढ़ विश्वास है।

सखी—इसका उपाय तुमने क्या सोचा है बहिन !

गान्धारी ने प्रसन्न होकर कहा, "सखि ! जब तुम कह रही हो कि मेरे पिता यह सम्बन्ध खोकार कर चुके हैं तो हो चुका। ग्राज से ही मैं हस्तिनापुर के राजकुमार की पत्नी हो चुकी। में त्राज ही से अपनी आँखों पर पट्टी वाँधती हूँ। मेरे पित चाहे सुरूप हों चाहे कुरूप, वे नेत्र वाले हों या नेत्र-रहित; जब वे सुक्ते देखे बिना ही पत्नी रूप में प्रहण कर सकते हैं, तो मैं भी उन्हें देखे बिना ही पित रूप में प्रहण क्यों न करूँ ?"

यह कह कर गान्धारी ने कपड़ा मँगवा कर ग्रपनी श्राँखों पर एक पट्टी बाँध ली।

राजकुमारी का यह अद्भुत और प्रशंसनीय उदार भाव देख कर सखी अवाक रह गई। उसके मुँह से ये ही शब्द निकले कि 'धन्य! धन्य!' उसने कहा—''सखी! मैं हारी। मैं एक साधारण मानवी हूँ और वैसी ही मेरी बातें हैं, तुम देवी हो और तुम्हारी बातें भी देवियों की सी हैं। तुमने इतने दिन महादेव और पार्वती की सेवा की है, तुम्हारा मिलन भी पार्वती और शङ्कर का सा मिलन हो।"

पिता पर अविचल भक्ति रखने वाली गान्धारी ने अपनी रूप-लालसा पर पानी डाल दिया। उसने उदारता की हद कर दो। इस प्रकार उसने दिखला दिया कि स्त्रियाँ क्यों कर सची अर्द्धींगिनी नारी बन सकती हैं श्रीर क्यों कर वे अपने पित को प्रसन्न करने का यह कर सकती हैं।

सच है, सचा पितत्रत इसे ही कहते हैं। पित के नेत्रहीन होने के कारण ही गान्धारी ने दृष्टि रखते हुए भी दृष्टि के उप-योग करने की इच्छा न की, ग्राँखें रहते भी पट्टी बाँध कर वह ग्राँखें से रहित हो गई। गान्धारी की सखी राजमाता के पास पहुँची। उसने वहाँ जाकर गान्धारी का कठिन प्रण और विवाह के सम्बन्ध में उसके विचार की चर्चा की।

राजा सुवल भी उस समय अन्तः पुर में रानी के पास ही थे। उन्होंने यह संवाद सुन दाँतों तले उँगली दावी। एक राजा ही क्या ? जिस किसी ने गान्धारी का यह कृत्य सुना अवाक् रह गया। सभी ने गान्धारी के चरित्र और पितृभक्ति एवम् पातित्रत्य की भूरि भूरि प्रशंसा की।

इधर विवाह की स्वीकृति का संदेश लेकर दूत हस्तिनापुर रवाना किये गये, उधर युवराज शक्किन अपनी वहिन के विवाह के दिन की वाट जोहने लगे। निदान वे पिता की आज्ञा से राजकुमारी गान्धारी को लेकर हस्तिनापुर आये।

त्राज कल समाज में जो रीति प्रचलित है उसके अनुसार ब्राह्मण, चित्रय श्रीर कितपय इतर जातियों के यहाँ भी लड़के वाले कन्या वालों के यहाँ व्याहने जाते हैं। पर हम जिस समय की चर्चा करते हैं उस समय रस्म-रिवाज इसके विपरीत या। उस समय विवाह करने के लिए कन्या वर के घर लाई जाती थी श्रीर वहीं उसका पाणिप्रहण होता था। समय की रीति के श्रनुसार युवराज शकुनि ने भी भीष्म की श्रनुमित से विधिपूर्वक गान्धारी का हाथ धृतराष्ट्र के हाथ में दिया। इस तरह गान्धारी का विवाह धृतराष्ट्र से हो गया।

सुशीला गान्धारी के अच्छे व्यवहार से कीरव प्रति

#### छठा परिच्छेद ।

T

जकुमार धृतराष्ट्र का विवाह हो जाने के बाद महा-मित भीष्म को यह फ़िक्र हुई कि पाण्डु ग्रीर विदुर का विवाह भी शीघ्र हो जाय। इसके लिए वे सुन्दरी ग्रीर सुशीला राजकन्याग्रों की तलाश में रहने लगे। इसी ग्रवसर पर महा-

राज कुन्तिभोज के यहाँ से कुन्ती के खयंवर में सिम्मिलित होने के लिए निमन्त्रण ग्राया। भीष्म ने सहर्प पाण्डु को खयंवर में जाने के लिए ग्राज्ञा देदी ।

स्वयंवर के दिन कुन्ती के विवाह की इच्छा से हज़ारों राजा आये। महाराज पाण्डु भी पहुँचे। वे अपने सूर्य-सहश तेज से सारे राजाओं के तेज को मिलन करने लगे। यथासमय कुन्ती स्वयंवर-सभा में पहुँची। उसके हाथ में फूलों की माला थी। लजा, उत्साह और भयजनित संकोच के कारण वह धीरे धीरे चलती हुई वड़ी सुन्दरी लगती थी। उसने सब राजाओं के बीच में बैठे हुए प्रतापी महाराज पाण्डु को भी देखा तथा लज्जा से अपना सिर भुका कर अपने हाथ की माला उन्हों के गले में डाल दी। फिर शुभ लग्न में पाण्डु के साथ कुन्ती का विवाह हो गया। कुन्ती ही का दूसरा नाम पृथा भी था।

महाराज पाण्डु का कुन्ती के साथ विवाह हो जाने के कुछ दिन पीछे भीष्म ने सोचा कि पाण्डु का एक ग्रीर विवाह करना चाहिए। मद्रदेश के राजा शल्य की बहिन माद्री के गुणों की प्रशंसा वे बहुत दिनों से सुन रहे थे। मद्रनरेश का वंश भी सम्बन्ध करने के योग्य ही था। इसी से महामित भीष्म ने मद्र देश की यात्रा की। जब राजा शल्य ने सुना कि कुरुकुल-प्रधान भीष्म ग्रा रहे हैं तब ग्रागे ग्राकर उसने उनका स्वागत किया। भीष्म ने भी उसके बदले बड़ी शिष्टता दिखाई। हाथी, घोड़े, रथ, वहा ग्रीर ग्राभूषण इत्यादि उपहारों द्वारा उन्होंने महाराज शल्य को सन्तुष्ट किया ग्रीर पाण्डु के साथ माद्री का विवाह करने की बातचीत की। शल्य इस सम्बन्ध के लिए राज़ी हो गये। महामित भीष्म माद्री को लेकर हिस्तनापुर लीट ग्राये ग्रीर शुभ लग्न में पाण्डु के साथ उसका विवाह कर दिया।

इसके कुछ समय पीछे राजा देवक की गुगावती कन्या पार-शवी के साथ उन्होंने विदुर का भी विवाह कर दिया। यों तीन भतीजों के विवाह करके वे निश्चिन्त हो गये।

धृतराष्ट्र, विदुर ग्रीर पाण्डु प्रेमपूर्वक रहने लगे। तीनों भाई भीष्म के बड़े ग्राज्ञाकारी थे, उन्हें वे पिता ही के तुल्य मानते ग्रीर पूजा करते। यह बात सच है कि पाण्डु ही सिंहासन के मालिक थे, पर फिर भी वे बिना धृतराष्ट्र ग्रीर विदुर की सलाह के एक भी काम न करते। पाण्डु की इस नम्रता पर धृतराष्ट्र परम सन्तुष्ट थे।

कुछ दिनों के बाद भीष्म की आज्ञा से महाराज पाण्डु दिग्वि-जय की निकले और मगध, मिथिला, काशी आदि अनेक देशों के नृपितयों की अपने अधीन करके वे हिस्तिनापुर लौट आये। भीष्म अपने भतीजे की इस विजय से वहुत प्रसन्न हुए।

पतित्रता गान्धारी, कुन्ती श्रीर माद्री में भी बडा प्रेम था। वे एक दूसरे के साथ स्नेह से रहतीं श्रीर प्रत्येक कार्य्य में एक दूसरे की सहायता करती थीं। ग्रच्छे ग्रच्छे वंशों की कन्याये ता वे पहले ही थीं, पर सहंश की वधुयें होकर वे अच्छे व्यव-हारों वाली क्यों न होतीं ? कुन्ती श्रीर माद्री को गान्धारी सदा ऐसी शिचा देती कि जिससे वे दोनें। बहिन की तरह रहें और **उनमें सवतिया डाह न पैदा हो । वे दोनों भी गान्धारी के गु**र्णो ग्रीर उसके शील पर मुग्ध होकर उसकी बड़ी सेवा करतीं। कुन्ती राजरानी होकर भी खयम् इस वात की देखभाल रखती कि गान्धारी को किसी बात का दु:ख न होने पावे। वह प्रात:-काल उठ कर गान्धारी के पास जाती श्रीर चरण छू कर प्रणाम करती। गान्धारी प्रसन्न हो कर आशीर्वाद देती कि "तुम्हारा सुहाग पूरा रहे, श्रीर जैसे तुम धर्म्म पर इतनी दृढ़ रहती हो, वैसे ही तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न हुन्ना पुत्र भी कुरुकुल में धर्म्भ का साचात् अवतार ही हो''। यह आशीर्वाद पाकर कुन्ती का हृदय त्र्यानन्द से उछल पड़ता। महामति विदुर की धर्म्मपत्नी पारशवी बड़े सीधे स्वभाव की थीं, न उनमें राजकन्याग्रेां की सी तुनक-मिजाज़ी ही थी श्रीर न विलासप्रियता। वे सदा सादे कपड़े पहनतीं ग्रीर सादा भोजन पाकर सन्तुष्ट रहतीं। गुरुजनों की सेवा करना ग्रीर घर पर ग्राये हुए ग्रतिथियों का सम्मान करना ही वे सच्चे तपस्साधन का एक ग्रङ्ग मानतीं।

राजा पाण्डु को शिकार का बड़ा शौक था। इसी शिकार के शौक से एक समय वे अपनी रानियों समेत हिमालय पर्वित की दिचाण वाली तराई में चले गये। वहाँ वे अपनी रानियों के साथ पर्वित की सैर करते और विशाल शालवृचों वाले वन में शिकार का सुख लूटते। राज्य का प्रबन्ध भीष्म और विदुर की सलाह से सुचार रूप से चला जाता। भीष्म को पाण्डु से बड़ा प्रेम था, वे उनके सुपास के लिए ठीक समय पर रसद का सामान भेज दिया करते।

एक बार शिकार खेलते खेलते पाण्डु वन में आगे की ओर बढ़ गये। वहाँ पर उन्होंने मृग के एक जोड़े पर तीर चला दिया। तीर लगते ही वह जोड़ा ज़मीन पर गिर गया। मृग के बाण इतनी ज़ोर से लगा था कि उसका प्राण निकलने लगा। मरने की पीड़ा से वह चिल्लाने लगा और आख़िरकार उसके प्राण-पखेरू शरीर-पिंजर से निकल ही गये।

इस दुर्घटना से महाराज पाण्डु को बड़ा दु:ख हुआ। उन्हें मालूम होने लगा कि मानों उन्हें कोई शाप दे रहा है कि "जाओ ! स्त्री के साथ सुख से विहार करने वाले मृग पर वाण छोड़ कर तुमने बड़ी निटुरता का काम किया है, इसका प्रति- फल भी तुम्हें ज़रूर भागना पड़ेगा। तुम्हारी भी मृत्यु ऐसे ही समय पर होगी।"

पाण्डु के मन में इस दु:ख और खेद का विलच्या प्रभाव पड़ा। उन्हें सुख-भाग से विरक्ति हो गई और वे वन में कठिन तपस्साधन करने लगे। रानियों को उन्होंने हिस्तिनापुर लौटाना चाहा, पर वे लौटने को राज़ी न हुई, उन्होंने पित के साथ रहने ही में सुख माना। पाण्डु ने ब्राह्मणों के द्वारा अपना यह सब हाल भीष्म और धृतराष्ट्र के पास कहला भेजा और यह भी कहा कि अब हम हिस्तिनापुर न लौटेंगे।

महाराज पाण्डु का यह संदेश सुन कर भीष्म को बड़ा दु:ख हुआ। धृतराष्ट्र भी अपने प्यारे भाई की ऐसी दु:ख-कथा सुन कर विकल है। उठे। बहुत दिनों तक वे बड़े व्याकुल रहे फिर भीष्म श्रीर विदुर के बहुत समभाने पर कुछ खस्थ हुए।

इंधर जङ्गल में पाण्डु ने अपनी इन्द्रियों को वश में रख रख कर वड़ी कठिन तपस्या की। उन्होंने अपने पापों का प्रायिश्चत्त कर डाला और धीरे धीरे वे एक ब्रह्मार्ष के तुल्य हो गये। वे जङ्गल में रह कर प्रसन्नतापूर्वक अपने दिन बिताने लगे, पर सन्तान-हीन होने का दु:ख वे न भूले। कहीं शरीर न छूट जाय इसी डर से वे जितेन्द्रय होकर रहते थे।

निदान एक दिन महाराज पाण्डु ने अपने इस दुःख की चर्चा अपनी रानियों से की। खामी के इस दुःख से कुन्ती के हृदय को बड़ी चाट लगा। उसने पाण्डु से कहा कि "एक समय जब में कुआँरी थी, तब दुर्वासा ऋषि मेरे पिता के यहाँ अतिथि होकर आये थे और उन्होंने मेरी अतिथि-सेवा से प्रसन्न होकर एक मंत्र बतलाया था और कहा था कि इसके द्वारा तुम जिस देवता की याद करोगी वह तुम्हारे पास आकर तुम्हें एक पुत्र देगा। कुन्ती ने यह भी कहा कि दुर्वासा ऋषि की बतलाई हुई तरकीब भूठी नहीं हो सकती, बेचारे ब्राह्मण भूठ बेलना क्या जाने। आप आज्ञा दें तो में देवताओं को बुला कर उनसे सन्तान के के लिए प्रार्थना करूँ?"

पाण्डु इस बात पर राज़ी हो गये। उन्हों की सलाह से कुन्ती ने पहले पहल धर्मराज को बुलाया और धर्मराज ने कुन्ती को जो पुत्र दिया उसका युधिष्ठिर नाम पड़ा। इसी तरह कुछ दिनों पीछे अपने स्वामी की आज्ञा से उसने पवन देव को बुलाया और पवन के प्रसाद से महाबली भीमसेन पैदा हुए। पाण्डु ने कुन्ती से कहा कि इन्द्र को याद करके उनसे भी एक पुत्र लो। कुन्ती ने ऐसा ही किया और इन्द्र के द्वारा उत्पन्न हुए पुत्र का नाम अर्जुन पड़ा।

कुन्ती के पुत्रों की उत्पत्ति देख कर माद्री को भी पुत्र उत्पन्न करने की इच्छा हुई। उसने पाण्डु से अपनी इच्छा कह डाली। पाण्डु ने सोच-विचार कर कुन्ती से कहा कि किसी देवता को चुला कर माद्री को भी पुत्र दिला दे।। कुन्ती ने माद्री से पूछा कि तुम किस देवता को चुलाना चाहती हो, उसने अश्विनीकुमार का नाम लिया। निदान दोनीं ग्रश्विनीकुमारीं के द्वारा नकुल श्रीर सहदेव नामक देा पुत्र माद्री के उत्पन्न हुए।

कुछ दिन पीछे पाण्डु ने कुन्ती से श्रीर पुत्र उत्पन्न करने के लिए कहा, पर कुन्ती बार बार देवताश्रों को दुःख देने पर राज़ी न हुई श्रीर लाचार होकर पाण्डु को इन्हीं पाँच पुत्रों पर सन्तुष्ट होना पड़ा।

पाण्डु के ये पाँचों वालक वड़े सुलच्या थे। आश्रम के रहने वाले मुनि और उनकी खियों को ये बड़े प्यारे थे। कुन्ती और माद्री जङ्गल में इनका लालन पालन करती और मुनि लोग इन्हें देख देख कर पुलकित होते। मुनियों की सलाह से वहीं पर उनके सब समयोचित संस्कार हुए और वहीं पर वे अपने माता-पिता की सुख देने लगे।

## सातवाँ परिच्छेद ।

हिल्लिश्वर पाण्डु के वनवासी होने पर राज्य का भार है हैं हैं हैं शृतराष्ट्र पर पड़ा। हिस्तिनापुर के राजिसंहासन के वे ही मालिक हुए। गान्धारी राजरानी हुई। आँखों में पट्टी बाँधे हुए भी वह अन्तःपुर का उत्तम प्रबन्ध करती। बाहर से आये हुए अतिथि ऋषि-मुनियों की तो वह बड़ी ही भक्त थी। पित-सेवा और अतिथि-सेवा दो ही गान्धारी के ख़ास काम थे।

इन्हीं दिनों महर्षि वेदव्यास एक बार भूखे प्यासे राजा धृतराष्ट्र के यहाँ श्राये। गान्धारी ने उनकी सेवा का ख़ासा प्रबन्ध किया। महर्षि इससे बहुत सन्तुष्ट हुए। उन्होंने गान्धारी से कहा, "तुम्हारा जो मनोरथ हो वही वर माँगे।" यह सुन कर गान्धारी अत्यन्त पुलकित हुई। उसने कहा:—

हे महर्षि ! यदि त्राप मुक्त पर इतनी कृपा करना चाहते हैं तो मुक्ते यही त्राशीर्वाद दीजिए कि मेरे पित के समान गुण वाले मेरे सौ पुत्र हों।

व्यासदेव ने कहा—''तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी।'' यह कह कर वे चले गये।

उधर बचपन में, कल्याणकारी शङ्करजी की सेवा करके

भी, गान्धारी ने सौ पुत्रों की माता होने का वरदान पाया था; इधर व्यासदेव से भी उसने यही वर माँग लिया। उसे वीर पुत्रों की माता वनने की बड़ी लालसा थी। पर गर्भवती होने पर भी दे। साल तक उसके सन्तान न हुई। इधर हस्तिनापुर में पाण्डु के जेठे पुत्र युधिष्ठिर के जन्म लेने का समाचार पहुँचा। यदि गान्धारी के यथासमय पुत्र उत्पन्न होता तो वहीं जेठा होता, पर ऐसा न होने से, लोकाचार के अनुसार कुन्ती से पैदा हुआ पुत्र ही जेठा माना गया। गान्धारी को अपने इस दुर्भाग्य पर बड़ा दु:ख हुआ। इसी दु:ख-जितत क्रोध में आकर उसने अपने पेट पर एक घूँसा मारा। फल यह हुआ कि उसका गर्भ गिर पड़ा। उस समय गर्भमांस का एक पिण्ड मात्र था, उसमें सब अङ्ग न बन पाये थे।

गान्धारी को अपनी इस भूल पर पश्चात्ताप हुआ — शोक हुआ । पर अब क्या हो सकता था ? अन्त में उसने उस गर्भ को फेंकने की तैयारी की । इसी समय व्यासदेव वहाँ आकर उपिथत हुए । उन्होंने वह मांसपेशी देख कर गान्धारी से कहा:—

सौवलेयि ! तुमने यह क्या किया ?

ग़ान्धारी ने महर्षि से अपनी भूल को छिपाना न चाहा, उसने कहा:—

महात्मन ! मेरे गर्भवती होने के दो साल वाद तक प्रसव न हुआ । यदि यथासमय ऐसा होता तो मेरा पुत्र जेठा होता । ऐसा न होने से कुन्ती का पुत्र जेठा हुआ। इस पर मैंने अपने दुर्भाग्य को बहुत कीसा और उस पर दु:ख किया। दु:ख में मनुष्य की बुद्धि ठिकाने नहीं रहती, फिर मेरी नारी-बुद्धि क्यों कर ठीक रहती ? दु:ख के साथ साथ अपने अभाग्य पर मुक्ते कोध भी आया और इसी कारण मेरे हाथ से ऐसा अनुचित काम हो गया। यह कह कर वह फूट फूट कर रोने लगी। रोते रोते उसने फिर कहा:—

हे देव ! आप ही ने मुक्ते सी पुत्रों की माता होने का वर दिया था। अब मेरे अभिप्राय की आप ही रक्ता करें तो करें, मैं तो सब तरह से हताश हूँ। इस बहती हुई दु:ख की अगाध धारा में डूबती हुई मुक्त अभागिनी को आप ही की कृपा-नौका का सहारा है; आप ही मेरी रक्ता कीजिए।

व्यासदेव को गान्धारी के विलाप पर बड़ी दया आई। उसे धीरज देते हुए उन्होंने कहा:—

हे सुबल-राजपुत्री ! तुम शोक न करो । बीते हुए दिनों पर श्रीर भूल से किये हुए कामों पर बुद्धिमान लोग शोक नहीं करते । जो कुछ मेरे मुँह से निकल गया है परमात्मा की छपा से वह मिथ्या न होगा । तुम्हारी यह सन्तान भी नष्ट न होने पावेगी, इसी मांस के पिण्ड से ही तुम्हारे एक सौ पुत्र होंगे ।

यह कह कर ज्यासदेव ने आज्ञा दी कि घी से भरे हुए सौ घड़े मँगाये जायँ। फिर उस मांस-पिण्ड पर जल छिड़क कर उसके उन्होंने सौ टुकड़े किये और एक एक टुकड़े की एक एक घड़े में डाल दिया। सब घड़ों में एक एक दुकड़ा डाल देने पर मालूम हुआ कि भूल से उस मांस-पिण्ड के एक सौ एक दुकड़े हों गये थे। इससे एक दुकड़ा बच रहा। उसे देख कर गान्धारी के मन में एक कन्या प्राप्त करने की इच्छा हुई। यह बात मालूम होने पर ज्यासदेव ने एक और घड़ा मँगवाया और उसमें उस दुकड़े को डाल कर उन्होंने कहा:—

इन घड़ों को किसी अच्छी जगह रख दो। दो वर्ष बाद इन्हें खोलना। इनसे तुम्हें सौ पुत्र और एक कन्या होगी।

इसके अनन्तर जिस समय पाण्डु के दूसरे पुत्र भीमसेन का जन्म हुआ उसी समय धृतराष्ट्र के जेठे पुत्र दुर्योधन भी हुए। इस पुत्र के जन्म के समय प्रनेक प्रकार के अपशकुन हुए। प्रवल वेग से वायु वहने लगी, दिशाओं में जलन उठने लगी, यही नहीं बल्कि और भी ध्रमङ्गल चिह्न देख पड़ने लगे। उन्हें देख कर राजा धृतराष्ट्र बहुत घवड़ाये। अच्छे अच्छे कर्म-, निष्ठ त्राह्मणों और भीष्म तथा विदुर सरीखे विद्वानों को बुला कर उनसे उन्होंने कहा:—

महाशयगण! इस समय श्राप सब लोग उपस्थित हैं। राजपुत्र युधिष्ठिर सबसे बड़े हैं। उनके गुणों की भी बड़ी भारी प्रशंसा सुनी जा रही है। इसमें सन्देह नहीं कि कुरुकुल की मान-रचा वे ही करेंगे; श्रीर वे ही राज्याधिकारी होंगे इसमें तो कुछ कहना ही नहीं। पर इस समय हमारी यही जिज्ञासा

है कि हमारा यह जेठा लड़का युधिष्ठिर के बाद राज्य पावेगा या नहीं ? इस सम्बन्ध में स्रापने क्या सोचा है ? बतलाइए ।

ज्यां ही घृतराष्ट्र की बात पूरी हुई कि कैं। के काँव काँव करने लगे। सियारिने रोने लगीं और भाँति भाँति के अमङ्गल-सूचक अशकुन होने लगे।

त्राह्मणों ग्रीर बुद्धिमान विदुर ने इन सब लच्चणों को देख कर कहा कि ''हे राजन! ग्रापके इस जेठे पुत्र के पैदा होते ही इस प्रकार के ग्रशकुन हुए, इससे जान पड़ता है कि इसी दुरात्मा के कारण कुरुकुल का संहार होगा। हमारी राय में इसे परित्याग कर देना ही ग्रच्छा है, इसे त्याग न करने से बड़े बड़े ग्रनर्थ उठेंगे। महीपाल! यदि वंश-रचा करने की इच्छा हो तो इसे परित्याग कर दीजिए, ग्रभी ग्रापके ग्रीर भी निन्नानवे पुत्र होंगे। उनको लेकर ग्राप सुखपूर्वक समय बिता सकते हैं। इसे छोड़ देने ही में ग्रापका ग्रीर कुरुकुल का कल्याण है।"

उन लोगों ने फिर कहा कि "पृथ्वीपित महाराज ! शास्त्र-कार लोग कह गये हैं कि यदि एक जन को छोड़ देने से कुल की रचा होती हो तो उसे अवश्य छोड़ देना चाहिए; यदि कुल को छोड़ने से गाँव की रचा होती हो तो कुल भी छोड़ देना अच्छा है; यदि गाँव को छोड़ देने से देश की रचा होती हो तो गाँव भी छोड़ देना कर्तव्य है; और अपनी रचा के लिए ते। देश को भी छोड़ देना चाहिए। इससे आप अपनी रचा और अपने कल्याण के लिए इसका अवश्य ही परित्याग करे'।" धृतराष्ट्र विदुर का कहना वहुत मानते थे, विदुर की वातों की वे वड़ी क़दर करते थे। पर इस समय वे वड़े असमंजस में पड़े। एक ओर विदुर का कहना और दूसरी ओर पुत्र का स्तेह, दोनों ही वाते वड़े मार्के की थीं। न वे विदुर के कहने ही को टाल सकते थे और न पुत्र का स्तेह ही उनसे छूट सकता था। पर पुत्र-स्तेह एक ऐसी चीज़ है कि जिसके सामने लोग वड़े से वड़े कर्तव्य भी भूल जाते हैं। इससे पुत्र-स्तेह में आकर उन्होंने विदुर की बात का कुछ जवाव न दिया और उसे टाल दिया। वे दुर्योधन का परित्याग न कर सके। सच है, पुत्र किसे प्यारा नहीं होता ?

दुर्योधन के जन्म के पीछे एक ही मास के अन्दर व्यास-देव की युक्ति के फल से युयुत्सु राजा, दुःशासन, दुःसह, दुश्शल, जलसन्ध, सम, सह, विन्द, अनुविन्ध, दुर्धपूं, सुवाहु, दुष्प्रधर्पण, दुर्मपण, दुर्मुख, दुष्कर्ण, कर्ण, विविंशति, विकर्ण, शल, सत्व, सुलोचन, चित्र, ट्यचित्र, चित्राच्न, चारुचित्र, शरा-सन, दुर्मद, दुर्विगाह, विवत्सु, विकटानन, ऊर्णनाभ, सुनाभ, नन्द, उपनन्दक, चित्रवाण, चित्रवर्म्मा, सुवर्मा, दुर्विमोचन, अयोवाहु, महावाहु, चित्राङ्ग, चित्रकुण्डल, भीमवेग, भीमवल, वलाकी, वलवर्द्धन, उपायुध, सुपेण, कुण्डधार, महोदर, चित्रा-युध, निपन्दी, पाशी, वृन्दारक, दृढ्वम्मा, दृढ्चत्र, सोमकीर्ति, अनुदर, दृढ्सन्ध, जरासन्ध, सत्यसन्ध, सद, सुवाक्, उपश्रवाः, उप्रसेन, दुष्पराज्य, अपराजित, कुण्डशायी, विशालाच, दुराधर, दत्त, सुहस्त, वातवेग, सुवर्चाः, ग्रादित्यकेतु, बह्वाशी, नाग-दत्त, ग्रग्रयायी, कवची, कथन, कुण्ड, धनुर्धर, उप्र, भीमरथ, वीरवाहु, ग्रलोलुप, ग्रभय, ग्रनाधृष्य, कुण्डभेदी, बिरावी, चित्रकुण्डल, प्रमथ, प्रमाथी, दीर्घरोम, दीर्घबाहु, व्यूढ़ोरु, कनकथ्वज, कुण्डाशी, विरजाः ये निन्नानवे पुत्र श्रीर दुःशला नाम की एक कन्या श्रीर उत्पन्न हुई।

इन सौ पुत्रों की उत्पत्ति, श्रीर जिस तरकीब से इनकी उत्पत्ति हुई उस पर ब्राज कल के बहुत कम लोगों की विश्वास होगा। पर विज्ञान के सूदम तत्त्वों के समभ्मने वाले शायद इसे कल्पना न कहें। जिस भाँति आज कल के चतुर वैज्ञानिक और माली लोग, एक ही वृत्त से सैंकड़ों क़लमों की सृष्टि करते हैं, इसी भाँति सर्वथा सम्भव है कि वेदव्यास ने विज्ञान के बल से ऐसी तरकीब की हो कि गान्धारी के गर्भ से उत्पन्न सांसपेशी के एक सो एक दुकड़ों द्वारा सो पुत्र ग्रीर एक कन्या उत्पन्न हो गई हो। आज कल के वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया है कि वृत्तों में भी जीव हैं। फिर जब जीवधारी वृत्तों की टहनियों द्वारा क्लमें लग सकती हैं श्रीर वे ही क्लमें वढ़ कर बड़ी बड़ी डालियों के रूप में परिणत हो सकती हैं, तो इस भाँति गान्धारी के सौ पुत्रों की उत्पत्ति कोई ग्राश्चर्य्य की बात नहीं। विज्ञान की बदौलत मनुष्य क्या क्या नहीं कर संकता ? जिनकी कभी हम स्वप्न में कल्पना नहीं कर सकते थे ग्रीर जिनके सच्चे होने पर पहले हमें कभी विश्वास न त्राता, ऐसी ही बहुत सी

चीज़ें श्रीर बहुत से श्राविष्कार श्राज कल विज्ञान की वदौलत हमारे देखने सुनने में श्राते हैं।

हमें यह भी मानना पड़ेगा कि इसी भारतवर्ष में प्राचीन समय में वड़े वड़े वैज्ञानिकों ने जन्म लिया है। श्रीर विज्ञान के गूढ़तत्त्वों को खोज निकालने श्रीर उनका उपयोग करने में यह देश श्रन्य देशों से वढ़ा चढ़ा था। इससे, महाभारत ऐसे मान्य श्रन्थ में उद्घिखित, गान्धारी के पुत्रों की उत्पत्ति सरीखी वातों को भी हमें भूठ न कहना चाहिए।

जो वात श्राज कल श्रसम्भव है वह किसी समय सम्भव रही हो तो भी श्राश्चर्य नहीं, श्रीर जो वात श्राज कल सम्भव है वह किसी समय श्रसम्भव रही हो तो भी श्राश्चर्य नहीं। परमात्मा लीलामय है! इस वात पर राज़ी न हुई, पर जव माद्री ने कहा कि पुत्रों का जिस प्रकार लालन-पालन तुम कर सकती हो उस प्रकार मुक्त से ं न होगा—तव उसने माद्री की वात मान ली।

माद्री फिर पित के मृतक शरीर से लिपट गई ग्रीर उसने प्राण छोड़ दिये।

राजर्षि पाण्डु श्रीर उनकी पत्नी माद्री ने इस प्रकार एक ही साथ परलोक की राह ली। यह देख कर उस श्राश्रम के देवतुल्य ऋषियों श्रीर मन्त्रविद् ब्राह्मणों ने सलाह की कि जब तक पाण्डु इस वन में रहे हमारे ही श्राश्रम में रहे, इससे उनकी श्रीर उनकी श्री की मृतक देह श्रीर उनके पुत्रों को हिस्तनापुर पहुँचा देना हमारा कर्तव्य है। यह सोच कर उन्होंने पाण्डु के मृत शरीर श्रीर पाँचों पाण्डवों को साथ लेकर हिस्तनापुर की यात्रा की। विधवा कुन्ती भी पुत्रों के साथ साथ सव के श्रागे चली। पुत्रों के स्नेह के कारण श्रीर पाण्डु का नाम जीवित रखने के लिए माद्रों के श्रनुरोध से उसने प्राण न छोडे।

यथासमय ये लोग हस्तिनापुर पहुँचे। यह ख़बर सुन कर भीष्म आदि वड़े बूढ़े केरिव, सत्यवती आदि माताये और अन्य नगरिनवासी प्रजाजन ऋषियों से मिलने आये। ऋषियों की उन्होंने समुचित पूजा की। कुछ शान्त होने पर ऋषियों ने पाण्डु के वनवास से लेकर मृत्यु-समय तक की बाते एक एक करके भीष्म की सुनाई। सब बातें कह कर उन्होंने पाण्डु के मृतक शरीर श्रीर पाँचों पुत्रों को भीष्म के सिपुर्द किया श्रीर श्रपने श्राश्रम की लीट गये।

धृतराष्ट्र की आज्ञा से विदुर ने शास्त्र की रीति से पाण्डु और माद्री के मृतक संस्कार की व्यवस्था की । एक पवित्र स्थान में घी से भीगे हुए उनके मृत शरीरों का चन्दन की चिता पर एक ही साथ दाह-कर्म किया गया।

पाण्डु की माता अम्बालिका पर माने। वज्रपात हुआ। वह बहुत रोई। उसे रोती हुई देख कर कुन्ती भी रोने लगी। कोई भी उस समय ऐसा न था जो उनका विलाप देख कर न रोया हो।

दस दिन बीत जाने पर भीष्म धृतराष्ट्र ग्रादि ने एकत्र होकर दसवाँ इत्यादि किया श्रीर सूतक दूर होने पर कुन्ती श्रीर पाण्डवेंा को साथ लेकर वे लोग राजमहलों को लीट श्राये।

इस शोक से परम दुःखित होकर सत्यवती, अम्बिका और अम्बालिका तीनेां वन की चली गई, वहाँ पर कठिन तपस्सा-धन करके उन्होंने इस असार संसार से बिदा ली।

गान्धारी को भी पितृहीन पाण्डवें। को देख कर वड़ा शोक हुआ। उसने शोकाकुल कुन्ती को भी बहुत समभाया और सान्त्वना दी। वह पाण्डवें। पर उतना ही प्रेम करने लगी जितना वह अपने पुत्रों पर करती थी। धन्य है ! गान्धारी सहश रमिण्याँ आज कल इस अभागे भारत में कहाँ हैं जो अपने ही पुत्रों के समान दूसरे के भी पुत्रों से प्रेम करें।

्रगान्धारी श्रीर धृतराष्ट्र ने पाण्डवेां से इतना स्नेह श्रीर प्रेम

किया कि कुन्ती भी धीरे धीरे पति-शोक को भूल गई। पुत्रों के लिए उसे विशेष चिन्तित न होना पड़ा।

दुर्योधनादि सौ भाइयों के साथ पाण्डव भी आनन्दपूर्वक रहते, उन्हीं के साथ भोजन करते और साथ ही साथ खेलते थे। पाण्डव लोग बाहुबल और बुद्धिबल में दुर्योधनादि की अपेचा श्रेष्ठ थे, इससे प्रजा का अनुराग उन पर अधिक था और प्रजागण सदा उनकी प्रशंसा करते। दुर्योधन को यह बात अच्छी न लगती।

सबसे बड़े पाण्डु-पुत्र युधिष्टिर तो बड़े चमाशाली थे। वे सात्तात् धर्म्म की मूर्ति थे। सव भाइयों के साथ स्वयं दुर्योधन भी उन पर वड़ी श्रद्धा रखता था। पर भीमसेन से इन लोगों की न बनती थी। भीमसेन थे भी बड़े उपद्रवी, वे नाहक दुर्योधना-दिक कै। रवें। को तङ्ग किया करते। साथ खेलते खेलते भीमसेन कौरवों के वाल पकड़ कर खींच लेते, उन्हें एक दूसरे से भिड़ा कर दवा देते। कभी किसी को पीट देते श्रीर कभी किसी की रुला देते । एक वार जल-विहार करते समय उन्होंने दुर्योधन के एक भाई को अथाह जल में डुवा दिया, उसे डूवता हुआ देख कर दुर्योधन ने युधिष्टिर से शिकायत की । युधिष्टिर ने भीमसेन को डाँटा श्रीर कहा इसे शीव जल से निकाली । भीम ने उसे जल से निकाल दिया; पर दुर्योधन को भीम की यह उद्दण्डता बड़ी दुरी लगी। वह उसी दिन से भीम को शत्रु की तरह देखने लगा।

भीमसेन पराक्रमी भी बड़े थे। दुर्योधनादि कैं। सें

दुर्योधन तो ज़रूर उनके जोड़ का या, पर और भाई उनका मुकाबिला नहीं कर सकते थे। इसी से दुर्योधन इनसे ईर्ष्या भी मानने लगा। उसने मन ही मन सोचा कि यह तो बड़ा दुरा हुआ, बिना भीमसेन को यमलोक भेजे हम किसी तरह सुख से न रहने पावेंगे। इसी से वह मैं। कृ दुँढ़ने लगा कि कब भीमसेन को मार वह निश्चिन्त हो।

भीमसेन ही भगड़े का घर थे। दुर्योधन उन्हीं से अधिक नाराज़ था। अन्य पाण्डवों से उसको इतना कष्ट न था। पर श्रीर लोग (पाण्डव) भीमसेन का पच्च लेते इसी से वह उनसे भी नाराज़ था।

यह बात कुन्ती और गान्धारी को भी मालूम हुई कि दुर्यो-धन और भीमसेन में अनवन है। इधर कुन्ती ने भीमसेन को और गान्धारी ने दुर्योधन को समकाया कि बन्धु-विरोध बड़ी बुरी बात है, आपस में सब लोग हिल मिल कर रहो, पर भीमसेन का कैरवें। पर अत्याचार और अन्याय दुर्योधन को इतना असहनीय हो उठा था कि उसके मन में एक बात भी न वैठी। उसने भीमसेन के नाश करने का प्रशा ही कर लिया।

एक दिन दुर्योधन ने भीमसेन को मारने की एक युक्ति सोची। नदी के किनारे उसने सैकड़ों डेरे लगवा दिये ग्रीर एक बहुत ही रमणीय खेल-कूद की जगह बनवाई। वहाँ खाने पीने की सामग्री भी भेज दी गई। इस प्रकार की तैयारी करके दुर्यी-धन ने युधिष्ठिर से कहा:—

त्राज हमने नदी किनारे डेरे वग़ैरह भेज दिये हैं श्रीर खाने की सामग्री भी भेज दी है। त्राज सव लोग जलविहार करने चलें।

युधिष्टिर कपटी ते। ये नहीं, उन्होंने यह बात मान ली। मनमानी सवारियों पर चढ़ कर दुर्योधनादि सो कीरव और पाँचों पाण्डव नदी के किनारे पहुँचे। वहाँ की अनुपम शोभा देख कर पाण्डव लोग बहुत प्रसन्न हुए।

कुछ देर तक इधर उधर सैर करके सब लोग डेरों में लीट आये। कीरव और पाण्डव साथ ही साथ भोजन करने लगे। अनेक प्रकार के व्यक्तनों की खूब प्रशंसा होने लगी। जो चीज़ एक को अच्छी लगती वह दूसरे को दे देता। इसी वीच में दुर्योधन ने विष मिली मिठाई भीमसेन को दे दी। उन्होंने वह मिठाई खा ली।

भोजन कर चुकने के कुछ समय वाद सव लोग जल-विहार करने लगे। जब जल-विहार करने करने शाम हो गई ते। सब लौटने लगे। पर विष के प्रभाव से भीमसेन नदी के किनारे ही पड़े रह गये। दुर्योधन की उन्हीं पर नज़र थी। इधर सब लोग अपने अपने कपड़े पहिनने में व्यस्त थे, घात पाकर दुर्योधन ने भीम को अथाह जल में डुवो दिया। उस दिन् यह वात किसी को मालूम न हुई। सब लोग घर को लौट आये। दुर्योधन भी प्रसन्न मन लौट आया।

घर लौट ग्राने पर युधिष्टिर को मालूम हुत्रा कि भीमसेन नहीं

लौटे। उन्हें बड़ा शोक हुआ, उन्होंने वह बात कुन्ती से कही। कुन्ती ने विदुर से कहा कि दुर्योधन भीमसेन का सदा अनिष्ट चेता करता है, इससे आज भीम के न लौटने पर न जाने मेरा चित्त क्यों धवड़ाता है। मुभे दुर्योधन के कामों पर सन्देह रहा करता है।

विदुर ने कहा कि अपने मन का सन्देह तुम किसी से भूल कर भी न कहना। जिसका परमात्मा रचक होता है उस का कोई बाल भी बाँका नहीं कर सकता। परमेश्वर चाहेगा ते। भीमसेन जल्द ही लीट आवेंगे।

विदुर की बात ठीक ही निकली। ईश्वर की कृपा से भीम-सेन उस बार किसी तरह बच गये और कुछ दिनों के बाद लैटि कर उन्होंने अपना सब हाल कह सुनाया।

युधिष्टिर बड़े समम्मदार थे। दुर्योधन की दुष्टता जान कर भी भीमसेन को उन्होंने मना कर दिया कि भाई! यह बात किसी से कहना नहीं।

पर जिस दिन दुर्योधन ने यह चाल चली उसी दिन से पाण्डव लोग फूँक फूँक कर पैर धरने लगे। उनको दुर्योधन के प्रत्येक कृत्य में सन्देह होने लगा।

दुर्योधन श्रीर उनके साथियों ने भी जब देखा कि भीमसेन इस बार बच गये तो वे भी भाँति भाँति की मिथ्या बाते बना कर राजा धृतराष्ट्र का मन पाण्डवों की तरफ़ से फेरने की चेष्टा करने लगे।

## नवाँ परिच्छेद ।

இप्पार्थ र्थोधन श्रीर उसके भाई पाण्डवों से भले ही हुं दु हूं देव रखते हों पर गान्धारी पाण्डवों पर वैसाही श्रेम-भाव रखती थी जैसा कि अपने पुत्रों पर । महाराज धृतराष्ट्र भी अपने भतीजों की पुत्र-

वत् ही मानते थे।

कीरव और पाण्डव दोनों ही धृतराष्ट्र को बराबर प्यारे थे। पाण्डु के पुत्र होने के कारण युधिष्ठिरादि पाँचों भाई पाण्डव कहलाते थे, श्रीर कुरु के वंशज होने के कारण पितव्रता गान्धारी के पुत्र कीरव, पर वास्तव में पाण्डव भी कीरव ही थे, क्योंकि वे भी कुरु के वंशज थे।

धृतराष्ट्र की ग्राज्ञा से कौरव ग्रीर पाण्डवों को साथ ही शिचा दी जाने लगी। गान्धारी के सी पुत्र ग्रीर पाण्डु के पाँचों पुत्र साथ ही शिचा पाने लगे। शास्त्र की शिचा के ग्रितिरक्त शस्त्र-शिचा का भी प्रबन्ध हुग्रा। क्योंकि चित्रयों के लिए शस्त्र-शिचा ही ग्रिधिक ग्रावश्यक थी।

महर्षि शरद्वान के पुत्र छुप हस्तिनापुर ही में रहते थे। अपने पिता से उन्होंने शस्त्र-विद्या की अच्छी शिचा पाई थी, यहाँ तक कि उन्हें लोग 'ग्राचार्यं' कहते थे। ये ही ऋपाचार्यं सब राजकुमारें को ग्रस्न-विद्या सिखाने लगे।

जब कौरवों और पाण्डवों ने गुरु कृपाचार्य्य से साधारण ग्राह्म-शिचा प्राप्त कर ली तब महामित भीष्म उन्हें ऊँचे दरजे की शिचा देने के इरादे से एक ऐसा गुरु हूँ ढने लगे जिसे ग्राह्म-विद्या सांगोपांग ग्राती हो और जो बाण चलाने में सबसे ग्राधिक कुशल हो।

संयोग से महात्मा कृपाचार्य्य के बहनोई द्रोणाचार्य्य हस्तिना-पुर ग्राये। ये महर्षि भरद्वाज के पुत्र थे। महर्षि ग्रिप्तिवेश के ग्राश्रम में इन्होंने धनुर्वेद ग्रीर ग्रस्नविद्या की शिचा पाई थी।

भीष्म ने द्रोणाचार्य्य का बड़ा शिष्टाचार किया। श्रीर उनसे धृतराष्ट्र श्रीर पाण्डु को श्रस्त-शस्त्र चलाने की शिचा देने के लिए प्रार्थना की। भीष्म के शिष्टाचर से श्रस्तन्त प्रसन्न होकर द्रोण ने कहा:—

महात्मा परशुराम ने बिना किसी कीर कसर के हमें धनु-व्येंद की शिचा दी है, उनके पास जितने दिव्य दिव्य ब्रख-शस्त्र थे वे भी उन्होंने हमें दे दिये हैं। इससे हम श्रापके राजकुमारों की श्रच्छी से श्रच्छी शिचा दे सकेंगे।

भीष्म ने द्रोणाचार्य्य को बहुत सा धन देकर राजकुमारों को उनके सिपुर्द किया ग्रीर गुरु द्रोण उन्हें शस्त्र-शिचा देने लगे।

राजकुमारों के साथ ही साथ द्रोणाचाटर्य के पुत्र अश्वत्थामा

श्रीर सारिश के द्वारा पाले गये कुन्ती के पुत्र वसुसेन भी शख्न-विद्या सीखते थे। पाण्डु से विवाह होने के पहले ही दुर्वासा ऋषि के वताये हुए मन्त्र से सूर्यदेव को बुला कर कुन्ती ने परीचा की थी कि ऋषि का बतलाया हुन्रंग मंत्र सचा है या भूठा। फल यह हुआ कि ऋषि का मंत्र सचा निकला और सूर्यदेव के ग्रंश से कुन्ती के एक पुत्र पैदा हुआ। कुन्ती उस समय व्याही न थी, इससे उसने उस वालक को जल में डाल दिया।संयोग से कुरु-राज के सारिष अधिरथ ने उस वालक को वहते हुए देखा श्रीर वे उसे उठा लाये । उनकी स्त्री ने उसका लालन-पालन किया ग्रीर उसका नाम पड़ा वसुसेन। ये ही वसुसेन दुर्योधन के बड़े मित्र थे, इन्हीं का नाम कर्ण भी था। शस्त्रविद्या सीखने वाले हमजोलियों में अर्जुन बड़े तेज़ निकले। वाण चलाने में उन्हें बड़ा श्रभ्यास हो गया । इसीसे अश्वत्थामा श्रर्जुन से ईर्ष्या करने लगे । इधर दुर्योधन को भी अर्जुन से ईर्ष्या थी। फिर क्या था? अश्वत्थामा भी दुर्योधन के मित्र हो गये।

जब गुरु द्रोग अपने शिष्यों को सब विद्या सिखा चुके तब उनकी परीचा हुई। गदा चलाने में भीमसेन और दुर्योधन बराबर रहे। बाण चलाने में अर्जुन सबसे बढ़ कर निकले; उन्होंने तीर तलवार चलाने के सैकड़ों अद्भुत अद्भुत कर्तब दिखाये। पर जितने काम उन्होंने कर दिखाये, वे सब कर्ण ने भी कर दिखाये। दुर्योध्या इससे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कर्ण को अङ्गदेश का राज्य देकर उनके साथ मित्रता कर ली। त्रर्जुन की बराबरी का दावा सिर्फ़ कर्ण को था। युधिष्ठिर को कर्ण के पराक्रम की बात मालूम थी। दुर्योधन के साथ कर्ण की मित्रता का होना युधिष्ठिर को अच्छा न लगा। वे कुछ चिन्तित से हो गये। यह तें। किसी को मालूम था ही नहीं कि कर्ण भी कुन्ती के ही पुत्र हैं।

दुर्योधन पाण्डवों से पहले ही से असन्तुष्ट था। इधर भीम-सेन का व्यवहार भी कौरवों के साथ वैसा ही होने लगा। दुर्योधन को यह और भी बुरा लगा। धृतराष्ट्र भी पाण्डवों के पराक्रम, और अपने पुत्रों की कमज़ोरी की बात जान गये।

एक दिन धृतराष्ट्र ने अपने नीतिज्ञ मन्त्री किएक की अपने पास वुलाया। किएक बड़ी चाल का आदमी था। उसने धृत-राष्ट्र को सलाह दी कि महाराज! शत्रुओं से आपकी बड़ा डर है। उस डर को दूर करने के लिए पाण्डवों का जड़ से नाश कर देना चाहिए। किएक ने यह भी कहा कि छोटे से छोटे शत्रु की भी उपेचा करना ठीक नहीं; राजनीति का यही नियम है।

दुर्योधन इत्यादि की भी यही सलाह थी। धृतराष्ट्र का मन कुछ विचलित सा हो गया। परन्तु अन्याय और अधर्म करने के लिए उनका साहस न होता, इसीसे उनसे कुछ करते धरते न बना।

पहले तेा धृतराष्ट्र पाण्डवेां के साथ अन्याय करने की किसी तरह राज़ी न हुए। पर दुर्योधन ने इस पर बड़ा हठ किया। उसने धृतराष्ट्र से कहा:— हे पिता ! पाण्डवों के कारण रात को हमें नींद नहीं आती । हम शोक की आग में जला करते हैं । इस कष्ट से आप हमारी रचा कीजिए, नहीं तो हम जीते न वचेंगे ।

पुत्रस्नेह के कारण धृतराष्ट्र का चित्त डाँवाडोल हो उठा। वात भी सब सधी थी। एक दिन राज-सभा में किसी चतुर जन ने वारणावत नामक नगर की बड़ी तारीफ़ की। पाण्डव लोग उसे देखने के लिए बड़े उत्सुक हुए। इसी अवसर पर धृतराष्ट्र ने कहा कि हे पुत्र! सभी लोग वारणावत की प्रशंसा करते हैं, इच्छा हो तो तुम भी जाकर देख आश्री।

युधिष्टिर इस वात पर राज़ी हो गये। उनके मन में उसी समय कुछ सन्देह सा भी पैदा हुआ पर उन्होंने उसकी परवाह ज़ की।

इधर दुर्योधन ने एक मन्त्री को साधा; उसका नाम था पुराचन। वह वारणावत को पहले ही से भेज दिया गया; वहाँ पहुँच कर उसने लाख का घर वनवाया। कुछ दिनों के बाद शुभ मुहूर्त में पाण्डव लोगों ने भी हस्तिनापुर से वारणावत के लिए यात्रा की। विदुर को किसी तरह दुर्योधन की कूट नीति की ख़बर मालूम हो गई, उन्होंने इशारे से युधिष्ठिर को वतला दिया कि शत्रु की चालों से होशियार रहने की ज़रूरत है। युधिष्ठिर भी उनके इशारे को समभ गये।

जब पाण्डव लोग वारणावत पहुँचे; पुरोचन ने नगर-निवा-सियों को साथ लेकर उनका बड़ा स्वागत किया। सब लोग उसी लाख वाले मकान में जा कर ठहरे, जो इस तरकीब से बनाया गया या कि आग लगाते ही जल उठे। वहाँ रहने पर युधिष्ठिर की लाख और चर्बी मिली चीज़ों की दुर्गीन्ध सी ज्ञात हुई। विदुर के इशारे को वे समभ तो गये ही थे, दुर्यीधन की चाल खुल गई। वे होशियार हो गये और घर के भीतर से बाहर को एक सुरङ्ग खोदने लगे। थोड़े ही दिनों में वह छिपी हुई सुरङ्ग उन्होंने तैयार करली। फिर पाण्डवों ने ही उस घर में आग लगा दी। वे तो सुरङ्ग द्वारा बाहर निकल गये, पर पुरोचन उसी में जल मरा। वे चलते चलते एक जङ्गल में, जो दिच्या की ओर था, जा पहुँचे।

माता कुन्ती के समेत वे जङ्गल में ग्रानन्द से रहने लगे।
कोई उन्हें पहचान न सके इस लिए उन्होंने ग्रपना वेश भी
बदल डाला। कुछ भी हो, फिर भी जङ्गल में तरह तरह की
ग्राफ़तें रहती हैं; पर पाण्डव लोग बड़े पराक्रमी ग्रीर धैर्यशाली थे, वे उन तकलीफ़ों को भेलते गये।

एक दिन जङ्गल ही में ज्यासदेव से उन लोगों की भेंट हो गई। उनकी सलाह से पाण्डवें को अपनी माता समेत एकचका नगरी में आना पड़ा। वहाँ सब लोग एक ब्राह्मण के घर में रहने लगे। समय के फेर ने यहाँ तक कर दिया कि बेचारे राजपुत्र भिचा माँग लाते और उसी से पेट भरते। वही राजपुत्री, राजरानी और राजमाता कुन्ती उसी भिचा से पाये हुए अर्ल को अपने पुत्रों को बाँट कर खिलाती और स्वयम् भी कुछ खा लेती। फिर भी

कुन्ती के पुत्र धर्म्म को नहीं भूले; वे उस ब्राह्मण की भी सहायता करते रहे, जिसके घर में वे रहते थे।

इधर हिस्तिनापुर में ख़बर पहुँची कि वारणावत् में जिस घर में पाण्डव लोग रहते थे वहाँ आग लग गई और सब स्वाहा हो गया । लोगों ने जाना कि बेचारे पाण्डव भी जल मरे, दुर्योधनादि मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। धृतराष्ट्र ने भी दिखावे के लिए बड़ा शोक किया। विदुर इस रहस्य को जानते थे, पर रहस्य छिपाने के लिए दिखावे में वे भी बहुत रोये।

अन्तःपुर में पितव्रता गान्धारी ने भी यह खबर सुनी। उसे क्या ख़बर थी कि यह चक्र-जाल उसी के दुरात्मा पुत्रों का रचा हुआ है। वह बेचारी बहुत रोई। उसका रोना सच्चा रोना था। उसे इस ख़बर से बड़ा धक्का पहुँचा, उसे कुन्ती के लिए उतनी ही बेदना हुई जितनी एक सगी बहिन के लिए होनी चाहिए, और पाण्डवों के लिए भी उतना ही दु:ख हुआ जितना कि अपने पुत्रों का अनिष्ट होने से होता।

कन्या का खयंवर है। वड़े वड़े प्रतापी नृपतिगण वहाँ पर ग्रायेंगे। हम भी वही खयंवर देखने जाते हैं। देखें राजकन्या किस राजा के गले में जयमाल डालती है।

यह सुनते ही अर्जुन की दाहिनी भुजा फड़कने लगी, उनके शरीर में रोमाञ्च हो आया और अपने धनुप की ओर उन्होंने एक मर्न्य-भरी दृष्टि डाली। फिर भी वे मीन ही रहे। पर युधि-ष्टिर को वहाँ चलने के लिए राज़ी जान कर वे बहुत प्रसन्न हुए।

त्राह्मणों के साथ साथ पाण्डव लोग भी पाश्चाल नगर में जा पहुँचे। देश-देशान्तर से आये हुए राजा लोग जहाँ उतरे थे उन सब स्थानों और नगर को अच्छी तरह देख कर एक कुम्हार के घर में वे जा ठहरे।

वहाँ पर उन्होंने सुना कि राजा द्रुपद का यह प्रण है कि हम ग्रपनी कन्या का विवाह उसी धनुर्धारी के साथ करेंगे जो हमारे निश्चित लच्य की विद्ध कर लेगा।

पर निश्चित लच्य ऐसा वैसा न था जिसे साधारण तीर-न्दाज़ों के तीर वींध देते। लच्य भेदने के लिए जो धनुष वन-वाया गया था उस पर प्रत्यश्वा चढ़ा कर भुकाना ही कठिन काम था; फिर लच्य वींधने की वात का क्या ठिकाना! किस की ताव थी जो ब्राकाश-यन्त्र में लटकते ब्रीर हिलते हुए निशाने की वींध दे!

एक ग्रेगर द्रौपदी की सुन्दरता की चर्चा इस प्रकार फैल चुकी थी कि लोग सोचते थे शायद तीनों लोकों में द्रौपदी को बराबर सुन्दरी रमणी नहीं; दूसरी श्रीर राजा द्रुपद के प्रण की बात भी इतनी प्रसिद्ध हो चली थी कि श्रिधिक लोग तो उसकी पूर्ति श्रसंभव ही मानते थे। पर द्रौपदी के रूप की जीत हुई। राजा लोग द्रौपदी के पाने की इच्छा न छोड़ सके। कुरु-राज दुर्यीधन, उनके मित्र कर्ण, यदुवंशियों में श्रेष्ठ श्रीकृष्ण, बलदेव, शल्य, शिशुपाल जरासन्ध, इत्यादि बहुत से राजा स्राये।

स्वयंवर के मैदान में राजा लोगों की भीड़ थी। दुर्योधन का राजसी ठाट उनके कुरुराज होने की गवाही दे रहा था। इधर कर्ण का चमकता हुग्रा चेहरा ग्रीर ऊँचा ललाट ग्रलग ही उनके तेज की गवाही दे रहा था। श्रीकृष्णचन्द्र ग्रीर बलदेव की मण्डली सब से न्यारी थी। शिशुपाल, जरासन्ध, शल्य इत्यादि नृपतिगण भी ठाट-बाट में कम न थे। वहीं एक कोने में ब्राह्मणों के साथ साथ पांचों पाण्डव भी खड़े थे। जैसे बदली के भीतर छिपे हुए सूर्य्य का तेज छिपा नहीं रहता इसी प्रकार ग्रजुन का तेज भी छिप न सका। श्रीकृष्ण इस बात को ताड़ गये। ग्रजुन को पहचान कर वे बहुत प्रसन्न हुए।

राजकुमारी द्रौपदी भी अपने भाई धृष्टद्युम्न के साथ सुनहरी जयमाला लिये हुए रङ्ग-भूमि में पधारी । उसकी अलैकिक सुन्दरता देख कर सब राजा मुग्ध हो गये, उन्हें अपने कर्त्तव्य का ध्यान जाता रहा । पर महाबली कर्ण ने द्रौपदी की ग्रेगर निगाह भी न डाली—वे बराबर निशाने की ग्रेगर ही देखते रहे । उधर बाह्यण-वेशधारी अर्जुन ने एक बार द्रौपदी की देखा; फिर

. उस पर से उन्होंने श्रेपनी निगाह हटा ली श्रीर निशाने की फिर देखा श्रीर देख कर पुलकित हो उठे।

इधर कुरुराज दुर्योधन, शल्य, वङ्गाधिपति, शिश्यपाल इत्यादि ने अपना अपना पराक्रम दिखलाया, पर वेकार ! निशाना मारना तो दूर रहा वे धनुष को उठाकर चढ़ा भी न सके । इससे वे लोग वहुत लिजत हुए । उनके चेहरे सूख गये और उन्होंने द्रौपदी की आशा छोड़ दी ।

त्रपने प्यारे मित्र दुर्योधन को लौटते हुए देख कर कर्ण में अदम्य उत्साह हो आया । वे भपट कर धनुष के पास जा पहुँचे। पहुँचते पहुँचते उन्होंने वड़ा पराक्रम दिखलाया। उस धनुप को उन्होंने उठा लिया, उसे भुक्ता दिया और उस पर प्रत्यश्वा भी चढ़ा दी। उधर दुर्योधन अपने मित्र की प्रशंसा करने लगे, उन्होंने कर्ण को और भी उत्साहित किया। कुरुराज के मुँह से निकले हुए अपनी प्रशंसा के शब्दों को सुन कर कर्ण और भी पुलकित हुए। उन्होंने वाण लेकर निशाना मारने के तैयारी की। पाण्डव लोग इससे वहुत घवराये। श्रीकृष्ण ते व्याकुल ही हो गये, वे कर्ण का पराक्रम जानते थे; उन्हें यह भी विश्वास था कि कर्ण अचूक निशाना मारने वाले हैं।

पर श्रीकृष्ण बड़ी चाल के आदमी थे। वे चिल्ला उठे ''कर्ण का पालन कुरुराज के सारिथ अधिरथ ने किया है। ये ती सूत-वंश से सम्बन्ध रखते हैं।" कृष्ण की हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग भी चिल्ला उठे। कर्ण के हाथ से अगर बाण निकल गया होता तो अवश्य ही वह निशाना बींध कर लौटता। पर कर्ण इस कोलाहल को सुनने के लिए कुछ रक से गये।

इसी समय उन्होंने द्रौपदी को यह कहते हुए सुना कि "मैं सूत-पुत्र के साथ विवाह न करूँगी।"

कर्ण बड़े अभिमानी थे। द्रौपदी की सुन्दरता को उन्होंने तुच्छ से भी तुच्छ समभा। द्रौपदी की मोहिनी-शक्ति का कर्ण के हृदय पर कुछ भी प्रभाव न पड़ा। प्रत्युत उसी समय उनके हृदय में द्रौपदी की श्रोर से घृणा हो गई। उन्हें उस समय क्रोध-पूर्ण हँसी आई श्रीर धनुष-बाण को उन्होंने पृथ्वी पर फेंक दिया।

इसके बाद ब्राह्मणों की मण्डली से श्रर्जुन निकले। इन्हें देखते ही द्रौपदी की तबीयत इनकी श्रोर मुक गई। श्रर्जुन ने धनुष-बाण लेकर बात की बात में वह निशाना बींध दिया।

अब तो बात ही क्या थी ? चट द्रौपदी ने जयमाला इनके गले में डाल दी।

कुछ राजा लोगों को यह बुरा लगा कि राजाओं के रहते एक ब्राह्मण राजकन्या को ले जाय ! वे लोग अर्जुन से लड़े भी, पर उन्हें अर्जुन के सामने हार ही माननी पड़ी ।

धीरे धीरे यह बात भी स्पष्ट हो गई की लच्य-भेद करने वाले तीसरे पाण्डव अर्जुन ही हैं। राजा द्रुपद इस संवाद को पाकर बहुत प्रसन्न हुए। श्रीकृष्ण ने भी अर्जुन का पता लगा लिया श्रीर उनसे मिलने के बाद वे अपनी राजधानी को लीट गये। पाण्डव लोग माता के बड़े भक्त थे। उन्होंने माता की आज्ञा से कभी मुँह नहीं मोड़ा। माता ही की आज्ञा से द्रौपदी का विवाह पाँचों भाइयों के साथ होने का निश्चय किया गया।

पहले तो राजा द्रुपद इस वात पर राज़ी न हुए। द्रौपदी के भाई धृष्टगुम्न को भी यह वात स्वीकार न थी। पर युधिष्टिर ने इस विषय पर बड़ी बड़ी युक्तिपूर्ण वाते कहीं। उन्होंने कहा— ''पाँचों भाइयों के साथ द्रौपदी का विवाह होना अधर्म्भ नहीं। देश, काल और अबस्था के भेद से धर्म का भेद होता है। अर्थात् जो वात एक समय एक जगह एक हालत में अधर्म समभी जा सकती है वही वात दूसरे समय, दूसरी जगह दूसरी हालत में धर्म-सम्मत हो सकती है।

निदान राजा द्रुपद इस बात पर राज़ी हो गये ग्रीर शुभ लग्न में पाँचों पाण्डवें। के साथ द्रीपदी का विवाह हो गया।

इधर हिस्तिनापुर में भी ख़बर पहुँची कि पाण्डव लोग जीवित हैं ग्रीर उन्हीं लोगों ने द्रौपदी से विवाह किया है। विदुर इस बात की सुन कर बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने धृतराष्ट्र के पास जाकर ताने से कहा:—

महाराज ! भाग्य के वल से द्रौपदी के स्वयंवर में कीरव लोग विजयी हुए हैं । (पाण्डव भी क्रुरु के वंशज होने के कारण कीरव थे )

धृतराष्ट्र इस गूढ़ बात का अर्थ न समभे । उन्होंने समभा कि दुर्योधन ने ही द्रौपदी को पाया है। इससे उन्होंने कहा कि यह तो बड़े सीभाग्य की बात है। दुर्योधन की द्रौपदी का पाना बड़ा अच्छा हुआ।

तब विदुर ने खोल कर कहा:--

महाराज ! हम दुर्योधन की बात नहीं कहते । पाण्डव लोग सौभाग्य से लाचागृह में जलने से बच गये हैं । उन्हींने द्रौपदा को पाया है ।

धृतराष्ट्र ने फिर कहा:-

यह भी कुछ कम प्रसन्नता की बात नहीं है, विदुर ! पाण्डवों का यह शुभ समाचार सुन कर हम अत्यन्त प्रसन्न हैं।

पतित्रता गान्धारी ने भी यह शुभ समाचार सुना। वह श्रयन्त ही पुलिकत हुई। जैसे किसी को अपनी खोई हुई निधि मिल गई हो इसी प्रकार गान्धारी के आनन्द की सीमा न रही।

गान्धारी पाण्डवों पर अपने पुत्रों के समान ही प्रेम करती थो। उसने धृतराष्ट्र से जाकर निवेदन किया कि पाण्डवें को बुला कर उन्हें भी राज्य का आधा भाग दे दिया जाय। उसने कहा:—

पाण्डु ने हमारे साथ सदा ही भला व्यवहार किया है। कुन्ती श्रीर माद्री सदा ही मेरी ख़ातिर करती रही हैं। इससे उनके पुत्रों को भी हमें श्रपने ही पुत्रों की वरावर सम-भना चाहिए।

धृतराष्ट्र गान्धारी की यह बात सुन कर बहुत सन्तुष्ट हुए।

उन्होंने अपनी अर्द्धाङ्गिनी के हृदय की उदारता की मन ही मन दड़ी प्रशंसा की । विदुर की उन्होंने पाञ्चाल भेज कर पाण्डवें। को कुन्ती और द्रौपदी-समेत हस्तिनापुर की युलवा लिया।

दुर्योधन ने फिर भी बड़ी चालें चलों पर धृतराष्ट्र श्रीर गान्धारी ने उसकां कहना न माना। गान्धारी दुर्योधन को सदा यही शिचा देती रही कि वन्धु-विरोध का फल भला नहीं होता; कौरवें। श्रीर पाण्डवें। की मिल कर रहना चाहिए।

जव पाण्डव लोग हस्तिनापुर आ गये, धृतराष्ट्र ने यह सोच कर कि जिससे भविष्य में कौरवों और पाण्डवों में विगाड़ न हो, राज्य के दो विभाग कर दिये। हस्तिनापुर की प्राचीन राज-धानी पर दुर्योधन का अधिकार रहा और पाण्डवों ने इन्द्रप्रस्थ नामक नगर की अपनी राजधानी बनाया। पाण्डव लोग भी गान्धारी की माता ही की दृष्टि से देखते रहे और धृतराष्ट्र पर भी उनकी भक्ति वैसी ही रही।

## ग्यारहवाँ परिच्छेद ।

किंकि हैं सी किसी का अनुमान है कि आज कल की कि है कि बिल्ली नगरी, जिसे सारे भारत की राज-कि है कि धानी होने का सीआग्य प्राप्त है उस समय इन्द्रप्रस्थ के नाम से प्रसिद्ध थी। सुनते हैं दिल्ली के आस पास अब भी

इन्द्रप्रस्थ के पुराने मन्दिरों श्रीर महलों के चिह्न पाये जाते हैं। कुछ भी हो, पाण्डवों ने नई राजधानी की प्रतिष्ठा करके उसकी सुन्दरता बढ़ाने में कोई कसर न रक्खी। उन्होंने नगर के ' चारों स्रोर एक शहरपनाह बनवाई; उसके इर्द गिर्द चारों स्रोर गहरी खाँई खुदवा दी। ऐसा करने से नगर पर शत्रुओं के एका-एक आक्रमण करने का भय जाता रहा। चौड़ी चौड़ी सड़कें, सिलसिले वार वृत्तों की कतारे, सुन्दर सुन्दर रमणीय बागीचे श्रीर साफ़ जल से भरे हुए तालाब नगर की शोभा बढ़ाने लगे। जगह जगह पर बढ़िया इमारतें, मन्दिर, बाज़ार ग्रीर धर्माशाला इत्यादि बन जाने के कारण नगर की ब्राद्वितीय शोभा हो गई। पाण्डवों का व्यवहार सच्चा ग्रीर धर्मानुकूल था। वे ग्रपने प्रजागण की बड़ी रत्ता करते थे। उनके राज्य में व्यापार करने के लिए वड़ी बड़ी सुविधाये थी । इसी से देश देश के व्यापारी

उनके राज्य में आने और वहीं बसने लगे। थोड़े ही दिनों में इन्द्रप्रस्थ धन धान्य और शोभा में हस्तिनापुर से भी वढ़ गया।

पाण्डवों को रमणी-रत्न द्रौपदी मिल जाने पर धृतराष्ट्र ने दुर्योधनादिक अपने पुत्रों के विवाह भी अच्छे अच्छे वंशों की राजकुमारियों से कर दिये। राज्यलक्ष्मी और गृहलक्ष्मी दोनों सुखें से परिपूर्ण कीरव लोग हिलनापुर में और पाण्डव इन्द्र-प्रस्थ में रहने लगे।

गान्धारी ने सोचा था कि इस प्रकार राज्य बट जाने श्रीर एक दूसरे से दूर रहने पर उसके पुत्रों और कुन्ती के पुत्रों का द्वेप मिट जायगा । पर वात इसके विपरीत हुई । पाण्डवद्वेषी दुर्थी-धन पाण्डवों का सुख न देख सका। पाण्डव लोग दुर्योधन की इस ईर्घ्या को जानते थे. पर इससे उन्हें क्या ? वे बराबर अपनी उन्नति ही करने में लगे रहे। यहाँ तक कि उन्होंने अपने पड़ोसी राजाओं को पराजित करके उन्हें अपने अधीन कर लिया। इसके पीछे उन्होंने राजसूय यज्ञ करने की तैयारी की । उस समय अद्वितीय प्रतापशाली और चक्रवर्ती राजाओं को छोड़ कर और कोई राजसूय यज्ञ नहीं कर सकता था। जो राजा इस यज्ञ का श्रनुष्ठान करता वह सबसे बड़ा समभा जाता श्रीर श्रन्यान्य राजात्रों को उसकी प्रधानता खीकार करनी पड़ती। जो राजा प्रधानता न स्वीकार करते उनके साथ युद्ध में निपटारा होता ।

इस यज्ञ को अनुष्ठान को लिए युधिष्ठिर ने अपने मित्र कृष्ण की सलाह ली। उनकी सम्मति पाने पर प्रतिद्वन्द्वी राजाओं को

अर्जुन श्रीर भीम ने युद्ध में नीचा दिखाया। जिस किसी ने राज़ी राज़ी पाण्डवें। की प्रधानता न स्वोकार की उसे हरा कर पाण्डवें। ने उससे अपना आतङ्क स्वोकार कराया। युधिष्ठिर कुलश्रेष्ठ थे इसी से दुर्योधन को भी उनकी श्रेष्ठता स्वीकार करनी पड़ी। परन्तु लोग पाण्डवों की जितनी ही प्रशंसा श्रीर श्राघा करते दुर्योधन को उतना ही दुःख होता। ईर्ष्या की श्रिप्त से भीतर ही भीतर उनका हृदय जलने लगता, वे इसी चिन्ता में लग जाते कि ऐसी कीन सी तदवीर की जाय जिससे पाण्डवों का नाश ही हो जाय।

महारानी गान्धारी के सगे भाई ग्रीर महाराज दुर्योधन के मामा शक्रुनि अधिकतर हस्तिनापुर ही में रहते । एक तो सम्बन्ध ही निकट का था, फिर दुर्योधन की ख्रीर उनकी प्रकृति भी मिलती जुलती थी, इसीसे दोनों में गाढ़ा स्नेह था। दोनों एक दूसरे से सलाह करके काम करते। भला आदमी दूसरे को भली ही सलाह देता है श्रीर बुरे श्रादमी से बुरी ही सलाह मिल सकती है। इससे शकुनि से दुर्योधन को जो परामर्श मिलता उसे ग्रसत् परामर्श कहने में सङ्कोच ही क्या ? पाण्डवों की बढ़ती देख कर उन लोगों ने सलाह की कि बाहुबल से पाण्डवों को जीतना स्रासान नहीं इस लिए किसी कौशल से उनका सर्वनाश करना चाहिए। उनकी यही सलाह पक्की हो गई। उस समय राजाओं में यह रीति थी कि यदि कोई युद्ध करने के लिए ग्रयवा जुवा खेलने के लिए उन्हें वुलौत्रा दे तो वे

उससे इनकार न कर सकते। ऐसे समय इनकार करने वाला कायर गिना जाता।

शकुनि जुआ खेलने में वड़े प्रवीण थे। इस काम में उन्हें असाधारण निपुणता थी। उस समय उनके मुकाबिले में कोई खिलाड़ी न था। यह बात मशहूर थी कि शकुनि का दाँव कर्ण का लच्य ग्रीर अर्जुन का बाण तीनों अचूक हैं। इससे यही तै हुआ कि शकुनि दुर्योधन की ग्रीर से जुआ खेलें ग्रीर चूत-क्रीड़ा में युधिष्टिर की हरा कर उनका सर्वस्व जीत लें।

जव युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में दुर्योधन गये थे तब वहाँ पर, शकुनि के सामने ही, पाण्डवों ने उनकी दिल्लगी की थी। द्रौपदी ने उन्हें ताने की जो वाते सुनाई थीं वे उनका कलेजा फाड़े देती थीं। उस अपमान को वे किसी तरह न भूल सकते थे। भीमसेन के कटुवाक्य उनके हृदय में काँटे की तरह चुभा करते थे। पर जिस दिन उनमें और शकुनि में युधिष्ठिर का सर्वस्व हरण करके पाण्डवों को नीचा दिखाने की वात चीत हुई, उसी दिन से और उसी आशा में उनका कलेजा कुछ ठंडा हुआ। शकुनि ने दुर्योधन को और भी उत्साहित करने के लिए कहा:—

राजा युधिष्टिर को जुत्रा खेलने का बड़ा चस्का है। पर उन्हें खेल नहीं त्राता। हम समभते हैं जुत्रा खैलने में त्राज तक हमसे कोई नहीं जीता, युधिष्टिर तो हमें क्या जीतेंगे? इस लिए उन्हें जुत्रा खेलने के लिए बुलात्रो। फिर तुम्हारे मन की बात पूरी होने की हमारी ज़िम्मेदारी। पर इस विषय में पहले ग्रपने पिता को राज़ी कर लो। उनकी ग्राज्ञा पाकर ही युधिष्टिर को नेवता देना ठीक होगा।

दुर्योधन ने कहा:—पिता से इस तरह की आज्ञा प्राप्त कर लेना हमारे बस की बात नहीं। पिता हमें ऐसी आज्ञा न देंगे। तुम्हीं किसी तरकीब से उन्हें राज़ी कर लो।

शकुनि इसके लिए भी तैयार हो गये।

एक दिन अवसर देख कर उन्होंने दुर्योधन के मन की बात धृतराष्ट्र से कही। पुत्र की यह दशा सुन कर बूढ़े धृतराष्ट्र की बड़ा दु:ख हुआ। पहले तो वे जुआ खेलने के लिए युधिष्ठिर को बुलाने पर राज़ी न हुए, पर जब दुर्योधन ने बड़ा हठ किया तो उन्हें मजबूर होकर उसके लिए अनुमति देनी पड़ी।

फिर भी उन्होंने विदुर को बुला कर इस मामले में उनकी सम्मित माँगी। विदुर बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने धृतराष्ट्र को इसके लिए मना किया, ऊँच नीच सभी कुछ सुभाया। पर घृतराष्ट्र ने कहा:—

दुर्योधन का मना करना ग्रसम्भव है। विदुर! सब कुछ दैव के हाथ में है। दैव ही इसका कारण है। यदि दैव प्रसन्न हो गया तो कोई विपद न ग्रावेगी। इससे तुम बे-खटके युधिष्टिर के पास जाग्रो ग्रीर उन्हें खेलने के लिए हमारी तरफ़ से न्योता दे।।

विदुर को इससे बड़ा ही दु:ख हुन्रा पर करते ही क्या ?

वे युधिष्ठिर के पास गये और सन्देश कह कर उन्हें बुला लाये, द्रीपदी आदि स्त्रियाँ और उनके भाई लोग भी उनके साथ आये।

जुआ खेलने की बात पहले ही से ते थी। जुआ होने लगा। यह बात ते हुई कि युधिष्ठिर और दुर्योधन में हार जीत हो, पर दुर्योधन के बदले युधिष्ठिर के साथ शकुनि खेलें। शकुनि जो कुछ हार जायँगे दुर्योधन उसे हार स्वीकार करेंगे और जो कुछ वे जीतेंगे वह दुर्योधन का होगा।

युधिष्टिर किसी न किसी तरह इस बात पर भी राज़ी हो गये श्रीर उन्होंने मिणयों से जड़ा हुश्रा सोने का एक हार दाँव में रक्खा।

दुर्योधन की स्रोर से भी बहुत से मिणियों के ढेर दाँव पर रक्खे गये।

ंशकुनि ने पाँसा फेंकते ही कहा "हम जीते"।

युधिष्टिर को इस हार पर बड़ा क्रोध आया। सोने के हार की हार ने उन्हें खेलने के लिए और भी उत्साहित किया। पर शकुनि से वाज़ी ले जाना आसान बात न थी। वे कुछ जुआरी ते। थे नहीं, केवल शत्रु की प्रतारणा को सहन न करके ही इस कार्य में रत हुए थे। इस कारण हारते ही चले गये। धन, रत्न, अलङ्कार, हाथी, धोड़े, यहाँ तक कि अपने भाइयों को भी दाँव पर लगा कर हार गये। इसके अनन्तर उन्होंने कहा:—

त्रब हम लच्मी के समान गुणोंवाली द्रौपदी को दाँव पर स्खते हैं।

पर भाग्य फिर भी उनके अनुकूल न हुआ; वे द्रौपदी की भी हार गये।

अन्त में उन्होंने अपने को भी दाँव पर रक्का। पर उस बार भी शकुनि ही की जीत हुई।

दुर्योधन, उनके साथी श्रीर उनके भाई युधिष्ठिर को हारते हुए देख कर उन्हें मर्म्मभेदी वाक्यों से व्यथित करने लगे।

बदला लेने की आग दुर्योधन के हृदय में भड़क ही रही थी। उसने दु:शासन की आज्ञा दी कि द्रौपदी की सभा में इसी समय मेरे सामने लाओ।

दुर्योधन की आज्ञा से दुःशासन रोती हुई द्रौपदी के बाल पकड़ कर सभा में खींच लाया । जिस द्रौपदी के बाल कुछ ही दिन पहले यज्ञान्त में पिवत जल से सिंचित हुए थे वही आज इस तरह अपमानित हुई । द्रौपदी ने इन्द्रप्रस्थ में दुर्योधन की हँसी की थी उसी अपमान का इस प्रकार भीषण प्रतिशोध लिया गया । दुर्योधन की आज्ञा से दुःशासन उसकी सारी खींचने लगा ।

सभा में उपिखत लोगों को इस अत्याचार से बड़ा दु:ख हुआ पर किसी का भी साहस न हुआ कि वह दुर्योधन के इस कार्य्य का प्रतिवाद करता । पर धर्म्स ने द्रौपदी की लाज रख ली। वह विवस्न न होने पाई। भीमसेन इस अपमान से जल उठे। वे आपे से बाहर हो गये। उन्होंने दुःशासन का खून पीने और दुर्योधन की जाँध तोड़ने का प्रण किया।

जिह समय सभा में इस प्रकार का अनर्थ हो रहा था गान्धारी अन्तः पुर में थीं। वहाँ पर उन्होंने ये सब बाते सुनीं। उन्होंने यह भी सुना कि अन्तः पुर से दुःशासन द्रौपदी को एक-वस्नावस्था में ही बाल खींचते हुए बाहर ले गया है। एक गृहदेवी पर इस तरह का अत्याचार देख कर गान्धारी का हृदय पिघल उठा। करुणा और शोक के मारे उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उन्होंने उस समय यही कहा:—

जहाँ पर स्त्रियों पर इस तरह का श्रत्याचार हो वहाँ पर श्रिधिक कल्याण की श्राशा नहीं । जान पड़ता है श्रव शीघ्र ही कोई श्रिनिष्ट होने वाला है।

फिर वे अत्यन्त व्याकुल होकर धृतराष्ट्र के पास देखी गई ध्रीर एक एक करके अन्याय की सब बाते उन्होंने कह सुनाई । यह भी कहा:—

पिता का धर्मा है कि क़ुराह चलते पुत्र को सदा रोके। दुर्योधन श्रापकी श्राज्ञा माने या न माने पर श्रापको यही उचित है कि श्राप उसे इस श्रधर्मा से रोकें श्रीर मना करें।

धृतराष्ट्र गान्धारी की विद्वत्ता ग्रीर धर्मा-परायणता की बात जानते थे। उन्होंने दुर्योधन का बड़ा तिरस्कार किया ग्रीर द्रीपदी की बुला कर उसे धीरज देते हुए बोले:— हे भद्रे ! तुम हमारी बहुग्रों में सब से बड़ी हो, जो कुछ हो गया उसमें किसी का बस नहीं, पर श्रब तुम जो कुछ कहे। हम बही करें।

द्रौपदी ने कहा:—यदि आप इतने प्रसन्न तो हैं मेरे पितयों को दासत्व से मुक्त कर दीजिए।

धृतराष्ट्र ने इसे स्वीकार कर लिया ग्रीर युधिष्ठिर की वुला कर कहा:—

हे पुत्र ! अपनी हारी हुई सब सम्पत्ति ले कर तुम सुख-पूर्वक राज्य करो । तुम से इस समय हमारा यही आग्रह है कि तुम धर्म्मशील हो ढिठाई के लिए दुर्योधन को चमा कर दो ।

युधिष्ठिर बड़े चमा-शील थे। उन्होंने यह भी मान लिया श्रीर कहा:—

श्राप हमारे पूज्य श्रीर पिता के समान हैं। श्राप जो कुछ श्राज्ञा दें हमें शिरोधार्य्य है।

यह कह कर वे गान्धारी को प्रणाम करने के लिए अन्तः-पुर गये। युधिष्ठिर से यह छिपा न रहा कि गान्धारी ही की धर्मा-परायणता और उदारता से वे इस समय दासत्व से छूटे हैं। गान्धारी ने उन्हें आशीर्वाद देकर कहा:—

पुत्र, तुम्हारा प्रताप सदा अचल रहे। तुम अजात-शत्रु हो, तुम्हारा कोई वैरी न रहे। दुर्योधन तुम्हारा छोटा भाई है, उसे चमा कर दे। युधिष्टिर ने कहाः -- बहुत अच्छा।

यह कह कर वे लौट आये और अपने हारे हुए धन, रत्न-अलङ्कार इत्यादि लेकर अपने राज्य को लौट जाने के लिए तैयारी करने लगे।

## बारहवाँ परिच्छेद।

दु माता गान्धारी की सलाह से महाराज धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर की उनकी हारी हुई सारी सम्पत्ति फेर दी, उन्हें भाइयों समेत मुक्त कर दिया श्रीर इन्द्रप्रस्थ जाने की श्राज्ञा भी दे दी। पराजित श्रीर इस भाँति हाथ में श्राये हुए वैरियों का श्रनायास ही निकल जाना उसे बहुत बुरा लगा। उसे इस बात पर बड़ा चोभ हुशा। माता श्रीर पिता का यह इन्साफ उसे पसन्द न श्राया।

मामा शकुनि और दुःशासन फिर बुलाये गये। फिर सलाह जारी हुई। पाण्डवें को चैं। पट करने की तदबीरें फिर सोची जाने लगीं। अन्त में यही निश्चयहुआ कि धृतराष्ट्र से इस बात के लिए फिर प्रार्थना की जाय कि वे पाण्डवें की बुला कर उनके साथ जुआ खेले जाने की फिर आज्ञा दे दें।

इस काम के लिए दुर्योधन, शकुनि श्रीर कर्ण इत्यादि बूढ़े महाराज के पास जा पहुँचे श्रीर फिर जुश्रा खेलने की श्रनु-मति माँगी !

दुर्योधन ने कहाः—िपता ! ग्रापने उनकी हारी हुई सम्पत्ति उन्हें वापस कर दी । इसके लिए हमें कुछ चीभ नहीं । ग्रापने

जो कुछ आज्ञा दे दी वह हमें भी स्वीकार है। पर आप यह सोच लें कि इसका फल अच्छा न होगा। पाण्डव लोग सताये हुए सांप की तरह हम से ज़रूर बदला लेंगे। इस लिए अब की बार यह दांव लगाया जाय कि जो हारे वह बारह वर्ष बनवास और एक साल अज्ञात-वास करे। हमें विश्वास है कि मामा शकुनि फिर भी जीतेंगे, इससे सब फ़साद थोड़े दिनों के लिए आप से आप शान्त हो जायगा।

धृतराष्ट्र स्वभावतः धर्म्म-भीरु थे । पाण्डवें से उन्हें स्तेह भी था, पर उनका हृदय कमज़ोर था, इससे उन्हेंने जुत्रा खेलने के लिए युधिष्टिर को फिर बुलाये जाने की त्राज्ञा दे दी।

यह सुन कर गान्धारी की मर्मान्तिक पीड़ा हुई। पुत्रों के दुराचारों ग्रीर निष्ठुर व्यवहारों से उन्हें यों ही व्याकुलता थी, पर जब उन्होंने यह बात सुनी तब उनकी व्याकुलता ग्रीर भी बढ़ गई। पर साथ ही साथ उनकी धर्म्म-प्रवृत्ति जग उठी, उन्हें ग्रपने कर्तव्य का ज्ञान हो ग्राया। ग्रागे होने वाले ग्रनिष्ट ने उन्हें सब कुछ सुभा दिया। उन्होंने ग्रपने स्वामी के इस ध्रतु-चित कार्य्य को भला न समभा। उन्होंने महाराज धृतराष्ट्र के पास ग्राकर कहा:—

महाराज ! आप यह क्या कर रहे हैं ? क्या पुत्रों के स्नेह में आकर आप कुल का नाश करने वाले हैं ? दुर्योधन के पैदा होते ही विदुर आदि सज्जनों ने आप को उसे त्यागने की सम्मित दी थी पर आपने न माना । पहले ही जुआ खेलने की आपको श्राज्ञा न देनी थी, पर .खैर, जो हो गया सो हो गया। अब दुबारा जुत्रा खेलने की श्राज्ञा देना अच्छा नहीं। नियम की बात तो यही है कि पुत्र ही पिता की श्राज्ञा माने, फिर श्राप दुर्योधन का अनुरोध क्यों मानते हैं ? वह भी पापानुरोध! जिस से कुल का कुल नाश हो जाय! श्रगर वह दुरात्मा श्रापका कहना न माने तो उसे निकाल दीजिए। पर दुभी हुई श्राग को फिर भड़काना ठीक नहीं। धर्म-पथ से हट जाना विद्वानों को शोभा नहीं देता। यदि श्राप इस समय मेरी प्रार्थना न मानेंगे तो श्राप समभ ले कि इसका फल श्रच्छा न होगा।

महाराज धृतराष्ट्र श्रपनी धर्मा-परायणा रानी की बात सुन कर वेलि:—

प्रिये ! यदि वंश-नाश होना ही बदा है तो उसे रोक ही कौन सकता है ? विधाता के विधान में किसी का क्या वश ? परन्तु हम अपने प्यारे पुत्रों के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकते।

गान्धारी ने अपने प्यारे पित की इस तरह की बाते सुन कर समभ्क लिया कि होनहार बुरा है। जब उसने देखा कि अब कुछ उपाय नहीं तब वह ईश्वर पर छोड़ कर चुप हो रही।

महाराज युधिष्ठिर फिर बुलाये गये। धृतराष्ट्र की त्राज्ञा से फिर जुत्रा त्रारम्भ हुआ। सभा में बैठे हुए लोगों का कलेजा धक धक करने लगा। अनिष्ट की संभावना से सब के हृदय केंप उठे।

इस बार शकुनि ने युधिष्ठिर से कहा:—

महाराज! श्रव की दाँव इस तरह ते हो कि यदि हम लोग श्राप से हार जायँ तो मृगचर्म्म पहन कर बारह वर्ष वन-वास श्रीर एक वर्ष श्रज्ञात-वास करें। श्रीर यदि देव-संयोग से हम जीतें तो श्राप लोग द्रौपदी के साथ उसी तरह तेरह वर्ष वन में वितावें। तेरह वर्ष वीतने पर फिर श्रापका राज्य वापस मिले। श्राइए! खेलें।

युधिष्ठिर वेचारे बड़े असमंजस में पड़े। एक ओर वे जानते थे कि जुआ खेलने में शकुनि से जीतने की संभावना नहीं; दूसरी ओर लोक-लज्जा उन्हें दवाये देती थी। फल यही हुआ कि लोक-लज्जा की जीत हुई। युधिष्ठिर इसी भाँति दाँव लगाने पर राज़ी हो गये।

पाँसे फोंके गये श्रीर फिर भी शकुनि ही का दाँव रहा, दुर्योधन की जीत हुई। युधिष्टिर हारे। वे वनवास जाने की प्रतिज्ञा के पाश में वँध गये।

भाइयों ने राजा युधिष्ठिर की ब्राज्ञा में चूँ तक नहीं की। वे उनके साथ दीनभाव से मृग-चर्म्म पहन कर वन जाने की तैयार हो गये।

पित-प्राणा द्रौपदी भी उन्हीं के साथ वन जाने की तैयार हुई। वह दुखित मन से कुन्ती के पास गई, ग्रीर उसने ग्रपने पितयों के साथ वन जाने की ग्राज्ञा माँगी।

माता कुन्ती उस समय शोक से विह्नल हो गई। उसने कहा:— तुम्हारी ऐसी दुर्गीत करेंगे कि तुम भी याद करोगे। लड़ाई के मैदान में हम धृतराष्ट्र के पुत्रों की, अर्जुन कर्ण की, श्रीर सहदेव शकुनि को मारेंगे।

अर्जुन ने कहा:—हे भीम ! इस समय अधिक कहना व्यर्थ है, तेरह वर्प के वाद हम लोग जो कुछ करेंगे वह सब की आँखों के सामने होगा। इस समय आओ चलें।

जव पाण्डव लोग चलने लगे, उनकी माता कुन्ती ने वड़ा विलाप किया। पर पाण्डवेां ने उन्हें धैर्य्य दिया और वे उनके पैर छूकर चल दिये।

धृतराष्ट्र मन ही मन चिन्ता करते हुए राज-सभा में बैठे रहे पर अधर्म्भ के कारण उनका कलेजा वरावर काँपता रहा, मानें। आगे होने वाला अमङ्गल साचात् मूर्ति धारण करके उनके सामने खड़ा हो और कह रहा हो कि ये ही भीमसेन जिनका इस तरह अपमान किया गया है अपने क्रोध की आग तुम्हारे पुत्रों के खून से बुक्तायेंगे।

पितत्रता गान्धारी की बात क्या लिखी जाय। उसकी कौन सुनता था ? वह होनहार पर विश्वास करके चुप बैठी हुई ईश्वर का नाम लेकर कौरवें। श्रीर पाण्डवें। (दोनेंं) की मङ्गल-कामना करती रही।

धन्य देवि ! धन्य ! तुम्हारे हृदय की उदारता श्रीर तुम्हारी न्यायपरायणता दोनों ही स्तुत्य हैं। तुमने सचमुच ही मातृ-धर्म-पालन की हृद कर दी। सच है, कुपुत्रों ही का पैदा होना के फल से। देवि ! तुम्हारी ही जैसी उच हृदय वाली माताओं से देश और समाज का कल्याण हो सकता है। प्रगाढ़ पुत्र-स्तेह के होते हुए भी पुत्रों की इच्छा के अनुसार तुमसे अधम्में नहीं हुआ। तुम सदा ही धम्मे-परायणा बनी रहीं। पुत्रों पर बहुत प्रेम करके भी तुमने उनकी अन्याय-भरी वातों का अनुमोदन नहीं किया। इसी से तो आज तुम्हारा चरित्र आदर्श माना जाता है।

## तेरहवाँ परिच्छेद ।

पा हुआ पर वह बेचारी करती ही क्या ? जब हुआ पर वह बेचारी करती ही क्या ? जब महाराज धृतराष्ट्र पर उसके कहने का कुछ भी असर न हुआ तो वह चुप हो रही। फिर भी आगे होने वाले अमङ्गल को सोच कर उसका हृदय काँप उठा। जब प्राणियों को अधिक दुःख होता है तब बहुधा वे ईश्वरेच्छा पर विश्वास करके बैठ जाते हैं। यही विश्वास उनके हृदय के दुःख को दबा देता है। इसी से पतित्रता गान्धारी ने भी इसी विश्वास का सहारा लिया।

पाण्डवों पर दुर्योधन की ईच्यों का अब भी अन्त न हुआ। वह उनको वनवासी बना कर भी सन्तुष्ट न हुआ। अभिमानिनी द्रौपदी ने उसकी जो हँसी की थी उसका भीषण प्रतिशोध लेने पर भी वह शान्त न हुआ। उन लोगों के वन में रहते रहते भी दुर्योधन ने उन्हें पीड़ित करने की ठानी। पर पाण्डव लोग अपनी प्रतिज्ञा के पालन करने पर दृढ़ रहे। वे दुर्योधन के अत्याचारों को सहते रहे। युधिष्ठिर वड़े धर्म्भ-भीरु थे। अधर्म और असत्य से वे वहुत उसते थे। शेष चारों भाई उनके आज्ञा-कारी थे। इसी से सब ही सत्य पर दृढ़ रहे। जङ्गल में पाण्डवें

को असहनीय दुःख भोगने पड़े। यहाँ तक कि अज्ञात वास के लिए रूप वदल कर उन्हें राजा विराट् के यहाँ सेवक वन कर रहना पड़ा। जिनके सैकड़ों नौकर लगे रहते थे उन्होंने दूसरे की नौकरी की। जिस अभिमानिनी द्रौपदी का पैर ज़मीन पर न पड़ता था वही राजा विराट् के अन्तः पुर की दासी बनी। पर क्या ? वे इन दुःखें। को सह कर भी प्रतिज्ञा से नहीं टले। वारह वर्ष वनवास करके उन्होंने एक वर्ष अज्ञात वास किया।

कालचक फिरा ही करता है। सुख के बाद दु:ख ग्रीर दु:ख के बाद सुख की बारी ग्राती ही है। परमात्मा का यह ग्रविचल नियम है। दुनिया पलट जाने पर भी यह नियम नहीं पलटता। जुए की बदीलत पाण्डव लोग राज्यपद से इस दशा को पहुँचे कि वे दूसरे के सेवक बने—उन्हें मुँह छिपा कर रहना पड़ा, वेष दबल कर दूसरे का दासत्व करना पड़ा। पर वह समय भी बीत गया। उनकी प्रतिज्ञा भी पूरी हो गई। इसके ग्रनन्तर वे न्यायपूर्वक ग्रपना हारा हुग्रा राज्य पाने के ग्रिविज्ञारी हुए।

उचित समय श्राने पर उन्होंने राजा विराट को श्रपना सच्चा परिचय दे दिया। उन्होंने श्रपनी बीती सव कह सुनाई। इसके पश्चात् राजा विराट की सहायता से उन्होंने श्रपने सम्ब-निधयों श्रीर इष्ट-मित्रों को विराट नगर में बुला भेजा।

द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद, उसके भाई महावली धृष्टसुझ, यदुवंशियों में श्रेष्ठ श्रीकृष्ण, वलदेव, सात्यिक इत्यादि वीर इस संवाद को सुन कर बहुत प्रसन्न हुए। अपने अपने और सब काम छोड़ कर वे पाण्डवेां से मिलने के लिए विराट नगर आये।

पाण्डवों से मिल कर सब लोग बहुत प्रसन्न हुए। कृष्ण ने कहा:—

हे नृपितगण ! राजा युधिष्ठिर का जुए में हार जाना श्रौर वनवास करना श्रापसे छिपा नहीं है। पर जो हो गया सो हो गया। श्रव श्राप लोग कौरवों की लोभ-लिप्सा श्रीर पाण्डवों के धर्म्म-पालन का ख़याल करके विचार की जिए कि इस समय इन लोगों को क्या करना चाहिए ? श्राप लोग बुद्धिमान् श्रीर नीति-परायण हैं इससे कोई ऐसी तरकीव सोचिए कि जिसमें कौरव श्रीर पाण्डव दोनों की भलाई हो व पाण्डवें का राज्य भी मिल जाय।

महात्मा बल़देव कृष्ण की युक्ति-पूर्ण बाते सुन, कर वड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा:—

कृष्ण का कहना वहुत ठीक है। पर हमारी राय में तो युधिष्ठिर ही की भूल से उनका राज्य गया। जुद्या के खेल में प्रवीण न होने पर भी उन्होंने जुद्या खेला, इसी से वे सब कुछ हार गये। दुर्योधन का इसमें कुछ अधिक दोष नहीं। पर युधिष्ठिर ने सचमुच ही प्रतिज्ञा-पालन करके—वनवास और अज्ञात वास करके—तेरह वर्ष विताये हैं। अब वे अपना राज्य वापस पाने के अधिकारी हैं।

अन्त में यह निश्चित हुआ कि राजा द्रुपद की ख्रीर से एक

होशियार दूत दुर्योधन के पास जाय ग्रीर पाण्डवेंा की ग्रीर से उनके राज्य के लिए वातचीत करे। यह ते हो जाने पर सव लीग अपने अपने घर लीट गये।

इसके अनन्तर राजा हुपद ने अपने पुरोहित को समका वुक्ता कर हिस्तिनापुर भेजा।

यह सब हो जाने पर भी पाण्डवों की ग्रात्मा ने यही गवाही दी कि दुर्योधन उनका राज्य सीधी तरह न लौटा देगा। उससे एक बार उन्हें स्रवश्य ही युर्द्ध करना पड़ेगा। पर पाण्डवेां से दुर्योधन की शक्ति भी छिपी न थी। वे जानते थे कि वेजेाड़ धनुर्द्धर भीष्म से इस रांसार में कोई मुकाविला नहीं कर सकता। महापराक्रमी रणकुशल ग्रीर बाण चलाने में होशियार गुरु द्रोणाचार्य्य भी उन्हों का साथ देंगे। द्रोण-पुत्र अश्वत्थामा त्र्यकेले ही कई महारिथयों का मुकाबिला करने की शक्ति रखते हैं। कर्ण का ध्यान आते तो उनकी छाती ही मानो फट जाती थी; जो वीर पैदा ही कुण्डल ग्रीर कवच लेकर हुआ है उसे कौन जीत सकेगा ? जिस पराक्रमी ने वे सब करतव करके दिखला दिये हैं जिन्हें अर्जुन ने दिखाया था । उसके मुक़ाबिले में कैंान खड़ा होगा ? महात्मा कृपाचार्य्य की टक्कर कौन लेगा ? दुर्योधन ग्रीर दुःशासन की गदाग्रों की मार का कौन जवाब देगा ! फिर भी उन्होंने साहस नहीं छोड़ा, उन्हें रणनीति-कुशल कृष्ण की शक्ति का पूरा विश्वास था। वे जानते थे कि दुस्साध्य श्रीर श्रसाध्य कार्य्य को भी पूरा करने की तरकीव

पर हम न लड़ेंगे न रणचेत्र में हिथियार ही उठावेंगे । अर्जुन छोटे हैं इससे वे पहले इन दे। में जो चाहें मांग लें।

श्रर्जुन ने नम्रता-पूर्वक कहा:---

हम अकले श्रीकृष्ण ही को लेंगे।

अय क्या था, बात ते हो गई । दुर्योधन को दस करेड़ नारायणी सेना मिली, इससे वे वहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद वे बलदेवजी के पास गये। पर बलदेवजी ने कहा:—

हम जानते हैं कि हमारे लिए कौरव श्रीर पाण्डव दोनों चरावर हैं। हमें किसी का पत्त लेना ठीक नहीं। कृष्ण ने पाण्डवें। का पत्त लेकर श्रच्छा काम नहीं किया, पर हम कृष्ण के विपत्त में नहीं रहना चाहते। इसलिए हम किसी श्रीर न होंगे।

इसके वाद श्रीर दे। एक राजाश्रों के पास होकर दुर्योधन हस्तिनापुर को लीट पड़े।

इधर राजा द्रुपद का भेजा हुग्रा दूत भी हिस्तानापुर पहुँचा। उसने पाण्डवों का सब वृत्तान्त निवेदन किया ग्रीर राजा धृत-राष्ट्र से पाण्डवों का राज्य फेर देने की प्रार्थना की।

श्रन्तः पुर में भी यह ख़बर पहुँची। गान्धारी यह संवाद सुन कर श्रत्यन्त प्रसन्न हुई। तेरह वर्ष के वाद श्रपने ही पुत्रों के समान प्यारे पाण्डवों का शुभ-समाचार सुन कर वे पुलकित हो उठीं। उन्होंने महाराज धृतराष्ट्र के पास कहला भेजा कि पाण्डवों को बुला कर उन्हें उनका राज्य श्रवश्य लीटा दिया जाय। इस बार भी दुर्योधन का दुराग्रह मान लेने का फल श्रच्छा न होगा। राजा घृतराष्ट्र ने गान्धारी के इस प्रस्ताव को सुन कर बड़ी प्रसन्नता प्रकट की। उन्होंने अपने सभासदों और मन्त्रियों से भी सलाह ली। भीष्म, द्रोण और विदुर ने तो गान्धारी के प्रस्ताव का अनुमोदन किया पर कर्ण ने उसके विरुद्ध आवाज़ उठाई।

फिर भी महाराज धृतराष्ट्र ने भीष्म, द्रोण, विदुर ग्रीर गान्धारी ही की सलाह ठीक मानी। दुर्योधन उस समय द्वारका गये थे। हस्तिनापुर में वे मीजूद न थे। वे ग्रा कर क्या कहेंगे इसकी परवाह न करके महाराज धृतराष्ट्र ने संजय की पाण्डवों के पास यह संदेशा ले कर भेजा कि ग्रापस में सन्धि हो जाना ही ग्रच्छा है। बन्धु-विरोध का फल ग्रच्छा नहीं।

पतित्रता गान्धारी को महाराज धृतराष्ट्र की इस कार्य्यवाही से बहुत कुछ सन्तेष हुआ। धन्य देवि ! तुमने सदा ही उदा-रता दिखाई और सदा ही धर्म का पच लिया । तुम्हारी ही ऐसी उदार हृदयवाली देवियाँ सची गृह-देवियाँ कही जा सकती हैं।

संजय के हस्तिनापुर से प्रस्थान करने के पश्चात् महाराज धृतराष्ट्र ने द्रुपद के पुरोहित की उचित धन-धान्य देकर बिदा किया और कहा कि आपकी सन्धि के ही के लिए हमने संजय की पाण्डवें के पास भेजा है। राजा द्रुपद से हमारा यथोचित अभि-वादन कह कर यही सब हाल कह देना। वे हमारे घर के कलह को मिटाते हैं इसके लिए हम उनके बड़े छतज्ञ हैं।

## चौदहवाँ परिच्छेद ।

इिक्किस्टिक्का से दुर्योधन के चले ग्राने पर ग्रर्जुन भी
 इिक्किस्टिक्का की साथ लेकर राजा विराट के नगर
 किस्टिक्कि की वापस ग्राये । उसी ग्रवसर पर धृतराष्ट्र के
भेजे हुए संजय भी ग्रा पहुँचे ।

ं संजय ने वड़ी चतुरता के साथ युधिष्टिर से सन्धि के लिए वातचीत की । युधिष्टिर स्वयम् ही स्रापस के कलह से दूर रहना चाहते थे । उन्होंने कहा:—

श्राप पूज्य चाचा से हमारा प्रणाम निवेदन करना श्रीर कहना कि हम सदा ही उनके श्राज्ञाकारी हैं। श्रापस में विरोध बढ़ाना हमें श्रभीष्ट नहीं, यदि हमें पाँच गाँव भी मिल जायँगे तो भी हम सन्धि कर लेंगे। दृशा ही श्रपने भाइयों का . खून बहाना हमें भी भला नहीं जँचता।

संजय ने लीट कर सब वातें धृतराष्ट्र से निवेदन कीं। उन्होंने यह भी कहा कि युधिष्ठिर का यह अन्तिम प्रस्ताव स्त्रीकार ही करने के योग्य हैं, यदि यह स्वीकार न किया जायगा तो वड़ा अनिष्ट होने की संभावना है।

धृतराष्ट्र वड़े टूर-दर्शी थे । उन्होंने दुर्योधन से कहा:— पुत्र ! पाण्डवों को न्याय-पूर्वक उनका हारा हुन्रा सब राज्य, कोश मिलना चाहिए पर वे बेचारे पाँच गाँव ले कर ही सिन्ध करने की तैयार हैं इससे उनकी बात मान लेना चाहिए। आपस के बन्धु-विरोध का फल भला नहीं।

पर दुर्योधन ने बूढ़े पिता की एक न सुनी।

इधर जब बहुत दिन बीत गये ग्रीर उस संदेशे का, जो महाराज युधिष्ठिर ने संजय के द्वारा भेजा था कुछ जवाब न गया तो वे चिन्तित हुए। उन्होंने श्रीकृष्ण से कहा:—

हे महात्मन् ! श्राप हमारे पूज्य हैं इस समय श्राप जो कुछ हमें श्राज्ञा दें हम वही करें । कौरवों के साथ इस समय हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए श्राप इसे निर्धारित कर दें।

श्रीकृष्ण ने कहा—धर्मारूप ! श्राप ने सदा ही धर्म का पालन किया है। श्राप ने हमसे जो कुछ पूछा है वह उचित ही है। इससे श्रापके हृदय की उदारता श्रीर उचता का बहुत कुछ पता लगता है। श्रच्छा ! हम पाण्डवों श्रीर कीरवों में सिन्ध होने के लिए एक बार स्वयम् हित्तनापुर जा कर श्रन्तिम चेष्टा करते हैं। यदि दुर्योधन हमारी बात मान गया तब तो श्रच्छा ही है, नहीं तो फिर युद्ध ही करना पड़ेगा। हम यह जानते हैं कि जहाँ धर्म है वहीं जय है, श्राप श्रवश्य ही संग्राम करने पर विजयी होंगे।

युधिष्ठिर ने कहा—प्रभो ! ग्राप को बात क्या कभी मिथ्या हो सकती है। यदि दुरात्मा कीरवों ने ग्रापका कहना न माना तो ग्रवश्य ही उनका नाश होगा। इस तरह वातचीत होने के पीछे कृष्ण ने हस्तिनापुर की प्रस्थान किया। दुर्योधन ने उनका आगमन सुन कर दिखावे में उनके स्वागत की वड़ी वड़ी तैयारियाँ कीं। श्रीकृष्ण के हस्तिनापुर पहुँचने पर भीष्मादि कौरवों ने उनकी वड़ी अभ्यर्थना की। श्रीकृष्ण वड़े चतुर थे, बाते बनाना उन्हें खूब आता था। उन्होंने सभा में कहा:—

भाई दुर्योधन ! इस समय तुम जैसा व्यवहार कर रहे हो वह तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम्हारी भूल से जो अनर्थ होने की सम्भावना की जाती है उसे शान्त करने ही में तुम्हारी भलाई है। तुम पाण्डवों से मेल कर लो; उनके साथ मेल करने की ही तुम्हारे गुरुजनों की सलाह है, यहाँ तक कि तुम्हारे वृहे पिता श्रीर तुम्हारी जगत्पूज्या माता गान्धारी की भी यही इच्छा है कि तुम पाण्डवों से सन्धि कर लो। भाई भाई गले लग कर मिलें इससे वढ़ कर ग्रीर क्या हो सकता है। इससे यही भला है कि जब पाँच गाँव लेकर ही वे सन्धि कर लेना चाहते हैं तो उन्हें हताश न करो, उनके साथ मेल कर लो, यह तुम भली भांति समभ लो कि उन्हें युद्ध में हरा देना नितान्त असम्भव है। हमारी यह वात मान लेने से तुम्हारा सर्वथा कल्याण होगा।

श्रीकृष्ण के कहने में सभी ने हाँ में हाँ मिलाई। विदुर, भीष्म श्रीर द्रोण सभी ने दुर्योधन को समभाया। पर उसने किसी की न सुनी। तब खयं धृतराष्ट्र ने दुर्योधन से कहाः—

पुत्र ! कृष्ण हमारे बड़े आत्मीय और नीतिशास्त्र के पण्डित हैं। इनका कहना मान लो। इनकी बात का आदर करने ही में तुम्हारी भलाई है।

लेकिन पिता के इतना समभाने पर भी दुर्योधन का विचार न बदला; वह अपनी पुरानी ही बात पर टढ़ रहा।

अन्त में उसने कृष्ण की ग्रीर देख कर कहा:—

हे वासुदेव ! तुम्हें ससभा धूमा कर बातचीत करनी चाहिए। हमने तुम्हारा कोई अपराध नहीं किया। फिर तुम पाण्डवें का पत्त लेकर हमारी हानि क्यें चाहते हो ? ग्रीर हमारी निन्दा क्यों करते हो ? हम तुम्हारी बातें पर डर जाने वाले नहीं। कुछ भी हो, हम पाण्डवें को उतनी भी ज़मीन न देंगे जितनी सुई की नोक से छिद सकती है।

दुर्योधन ने यह कह कर हद कर दी। श्रीकृष्ण का क्रोध उबल उठा, वे कहने लगे:—

हे भरत-कुल के कलङ्क ! तुम ग्रपने इस कहने का मज़ा शीव ही चक्खोगे। हमने समभ लिया कि जब तक दुर्योधन, कर्ण, शकुनि श्रीर दु:शासन पकड़ कर पाण्डवां के हवाले न कर दिये जायँगे तब तक यह विवाद न मिटेगा श्रीर न सन्धि होगी।

यह सुन कर दुर्योधन वहाँ से उठ कर चल दिया। पर उसका यह ग्राचरण, ग्रीर श्रीकृष्ण की इस भाँति क्रोधित देख कर धृतराष्ट्र का कलेजा कांप उठा। वे व्याकुल हो उठे। उन्होंने विदुर से कहा:—

वत्स ! श्रीकृष्ण की बात न मानने से दुर्थीधन का स्रवश्य ही अमङ्गल होगा । इससे तुम इस समय उसकी माता के पास जाओ । गान्धारी बड़ी दूरन्देश हैं, उन्हें तुम यहीं बुला लाओ । शायद माता के समभाने से दुर्यीधन की बुद्धि ठिकाने स्रा जाय स्रीर यह कीरव-वंश नाश होने से बच जाय।

विदुर महाराज धृतराष्ट्र की आज्ञा मान कर अन्त:पुर में गये और उन्होंने गान्धारी देवी से सब हाल कहा।

दुर्योधन का कृत्य ग्रीर पाण्डवों के साथ उसका व्यवहार देख कर गान्धारी की यों ही दु:ख था। पर जब उन्होंने सुना कि दुर्वृत्त दुर्योधन श्रीकृष्ण की वात का भी ग्रनादर करने पर तैयार है, तब उन्हें यह समम्मना शेष न रहा कि कीरब कुल का ग्रन्त भी ग्रव निकट ही है। उन्होंने बिदुर से कहा:—

"वत्स! तुम्हारं कहने से और पितदेव की आज्ञा से मैं दुर्योधन को समभाने की चेष्टा अवश्य करूँगी; पर वह समभ जाय और उसकी युद्धि ठिकाने आ जाय इसकी आशा करना उसी तरह वेकार है जैसे ववूल के वृत्त में खूब रसभरे आमें के फलने की आशा करना। जिसने सर्वशिक्तिमान यादव-कुल तिलक श्रीऋष्ण का कहना नहीं माना, उस पर एक अवला के कहने का प्रभाव ही क्या पड़ सकता है ?

यह कह कर वे अन्तः पुर से सभा-भवन में आई । वहाँ

बार बार समभाना भी मंज़ूर नहीं । श्रव देवि ! तुम्हीं उसे सम-भाने की चेष्टा करना ।

यह कह कर श्रीकृष्ण तो चुप हो गये । पर धृतराष्ट्र ने कृष्ण की वात का समर्थन करते हुए गान्धारी से कहा:—

हे सुवल-राजपुत्री ! तुम्हारा पुत्र दुर्योधन बड़ा ही दुःशील है। वह बड़ों का सम्मान करना नहीं जानता। उस मूर्ख की वुद्धि श्रष्ट हो गई है, उसे भले वुरे का ज्ञान नहीं रहा। श्रभी श्रभी श्रीकृष्ण के उपदेश-भरे वाक्यों को भी उसने विष ही के समान समका, श्रीर श्रीकृष्ण सरीके नीतिज्ञ को भी उसने श्रमादर की दृष्टि से देखा। तुम जानती हो, इसका क्या फल होगा, श्रीर तुम्हारे पुत्र के भाग्य में क्या बदा है ? वह श्रशिष्ट, शिष्टाचार के नियमों को तोड़ कर, मेरे श्रीर मेरे भी पूज्य भीष्म के होते हुए भी सभा से चला गया है।

गान्धारी ने कहा:—जानती हूँ महाराज ! भली भांति जानती हूँ कि अब शायद कुरु-कुल का संहार होने वाला है। पर पतिदेव ! आप मुम्ते चमा करें, मेरी समम्म में तो यह सब आप ही के हृदय की कमज़ोरी का फल है। जब आप जानते हैं कि दुर्योधन पापी और अशिष्ट है तो उसे समुचित दण्ड क्यों नहीं देते और क्यों बरावर उसका कहना मानतें जाते हैं ?

धृतराष्ट्र ने कहा:—"क्या तुम यह नहीं जानती हो कि दुर्योधन को दण्ड देना मेरी शक्ति के बाहर है ?"

तुम्हारा कल्याण कर सक्तूँ, तो भी मेरा पैर पीछे न पड़ेगा। पर मैं निश्चय-पूर्वक तुमसे कहती हूँ कि तुम पर जो विपत्ति द्याने वाली है, तुम्हें जिस दु:ख का सामना करना है उससे तुम्हारी रचा करना मेरी द्यार तुम्हारे पिता की शक्ति के वाहर है। इस समय तुम खयम् ही द्यपनी रचा करना चाहो तो कर सकते हो। द्यम्यया कहीं भो निस्तार नहीं।

पुत्र दुर्योधन ! मैं तुम्हारे कल्याण के लिए जो बाते तुमसे कहती हूँ, उनकी उपेचा न करना, उन्हें ध्यान देकर सुनना श्रीर उन्हों के श्रनुसार काम करना । ऐसा करने से निस्सन्देह तुम्हारा कल्याण होगा । तुम्हारे पिता, तुम्हारे पितामह भीष्म, तुम्हारे गुरु द्रोण श्रीर तुम्हारी कल्याणकामना करने वाले भाई श्रीकृष्ण ने तुमसे सन्धि कर लेने के लिए जो बात कही है वह धर्म-सङ्गत है । यदि तुम धर्म-सङ्गत कार्य्य करोगे तो हम सब को वड़ा ही सुख होगा । श्रीर तुम भी सुखी रहेगो ।

वत्स ! तुन्हीं सोचो कि यदि तुम धर्म्म-सङ्गत काम नहीं कर सकते श्रीर श्रपनी श्रधर्म-वृद्धि को भी नहीं जीत सकते, तो धर्म-युद्ध में धर्म-राज्य जीतने की क्योंकर श्राशा कर सकते हो। वेटा ! श्रीकृष्ण पाण्डवों के दूत होकर तुन्हारे पास सन्धि का प्रस्ताव ले कर श्राये हैं। इन्हें तुम पश्चभूतों का पुतला ही न समभो, ये वड़े नीतिज्ञ हैं, श्राज के दिन भारतवर्ष में इनकी वरावर कोई नीतिज्ञ नहीं; ये ईश्वरीय शक्ति लेकर इस संसार में विराजमान हैं, इससे तुम इनका कहना मानो; इनकी वात मान

लेने ही में तुम्हारा कल्याण होगा। मैं तुम्हारी माता होकर तुमसे कहती हूँ कि कृष्ण कपट-रहित हैं, इनका हृदय खन्छ ग्रीर छल-विहीन है। ये समदर्शी हैं, इनकी जितनी प्रीति पाण्डवों पर है उतनी ही तुम पर भी है; इसीसे ये तुम्हें समभाने श्राये हैं। धर्मा इन्हें बहुत प्यारा है इसी से ये चाहते हैं कि तुम भी धर्म-पथ ही पर दृढ़ रहो। इनके प्रसन्न रहने से ही तुम्हारा दोनों का कल्याण होगा। बटा ! सोचो तो, पाण्डवों को तुम्हारे कारण कितना कष्ट हुन्र्या है। भीमसेन के बुरे व्यव-हार का बदला अब पूरा हो चुका। तुम कहते थे कि द्रौपदी ने तुम्हें ताने मारे थे; वह भी श्रव उसका बदला पा चुकीं। श्रर्जुन श्रीर युधिष्टिर से ते। तुम्हें कोई शिकायत ही न थी। माद्री के पुत्र तो तुम्हें सदा ही बड़ा भाई समभते रहे हैं। इससे उदारता-पूर्वेक पाण्डवों को उनके माँगे हुए पाँच गाँव दे डालो। उनकी सामान्य बात क्यों टालते हो । तुम्हें हठी होना ठीक नहीं, तुम्हें नीति-पूर्वक पाण्डवों की योग्यता स्वीकार करनी चाहिए। तुमने मूढ़ता के वश शायद स्थिर कर लिया होगा कि भीष्म, द्रोण इत्यादि वीर-गण तुम्हारे लिए प्राण-पण से युद्ध करेंगे, मैं कहती हूँ यह तुम्हारी भूल है और निरी भूल है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्योंकि सब लोग जानते हैं कि इस राज्य पर तुम्हारा **और पाण्डवों का बराबर अधिकार हैं इसी लिए सब वीरग**ण तुम पर ग्रीर पाण्डवों पर बराबर प्रीति करते हैं। वीरी की यह भी विश्वास है कि पाण्डव लोग तुम्हारी अपेचा अधिक धर्मी-

शील हैं; इसीसे तुम्हारे अन्न-द्वारा प्रतिपालित होने के कारण चाहे समर-चेत्र में वे जीवन भलेही विसर्जन करदें पर धर्म-शील युधिष्टिर पर हथियार न छोड़ेंगे। पुत्र ! यही नहीं, एक बात श्रीर भी सोचने के योग्य है कि उनके पिता पाण्डु ने तुम्हारे पिता के साथ कैसा प्रशंसनीय व्यवहार किया है। फिर तुम्हों ने कहा था कि तेरह वर्ष वनवास और अज्ञातवास करके लौटने के बाद उनका राज्य वापस दिया जायगा। श्रपने कहे हुए वाक्यों के पालन करने पर भी तुम्हें विशेष ध्यान रखना चाहिए। तुम शायद सोचते होगे कि उन्हें जीत लेना बड़ा त्र्यासान काम है, पर यह न समभो, जिस स्रोर श्रीकृष्ण रहेंगे उस पच से संसार भर में कोई भी वाज़ी नहीं ले जा सकता। इससे हे पुत्र ! लोभ को छोड़ दो, लोभो त्र्यादिमयों की स्वप्न में भी सुख नसीव नहीं होता । मेरी खास इच्छा श्रीर मेरा श्रन्तिम उपदेश है कि तुम पाण्डवों से मेल कर लो।

देवी गान्धारी इस भाँति उपदेश देकर चुप हो रहीं; पर जिस तरह पत्थर में बीज अङ्कुरित नहीं होता उसी तरह दुर्योधन के कठोर हृदय में माता के उपदेश भरे वाक्यों का कुछ भी प्रभाव न पड़ा। उसने माता की बाते एक कान से सुन लीं श्रीर दूसरे से बाहर निकाल दीं। इतना ही नहीं वह माता की बातों का कुछ भी जवाब न देकर वहां से उठ कर चल दिया।

यह सब दशा देख कर श्रीकृष्ण कहने लगेः— महाराज धृतराष्ट्र ! श्रीर यशिखनी गान्धारी ! हमें श्रव सारी व्यवस्था मालूम हो गई। हमने समक्त लिया कि आप स्वाधीन नहीं और दुर्योधन को मेल करना स्वीकार नहीं। यही हाल हम युधिष्ठिर से जा कर कह देंगे और यह भी जता देंगे कि युद्ध अवश्यंभावी है। अब हम आपको प्रणाम करते हैं। लीजिए, हम चले।

यह कह कर श्रीकृष्णचन्द्र जी बाहर निकल ग्राये ग्रीर चलते चलते उन्होंने कर्ण से यह कह कर कि तुम कुन्ती के पुत्र हो उसे पाण्डवों के पच्च में तोड़ना चाहा। पर जब उन्होंने देखा कि मनस्वी कर्ण के प्रशस्त हृदय पर प्रलोभनों का प्रभाव पड़ना ग्रसम्भव है तब यह कहते हुए रथ बढ़ा दिया कि ''कर्ण ! हमारा तो यही ग्राभिप्राय था कि यदि तुम दुर्योधन का साथ छोड़ देते तो सन्धि शायद हो जाती। पर जब तुम दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकते तो सन्धि भी नहीं हो सकती। इससे तुम सबसे जा कर कह देना कि ग्रब युद्ध के लिए रसद जमा करे ग्रीर लड़ने के लिए तैयार हो जाया। युद्ध का मैदान ही ग्रब सारे भगड़ों को मिटा देगा।'' हुए दुर्योधन ने भी समर-चेत्र जाने के पहले माता को प्रणाम किया श्रीर उनसे विदा माँगी।

गान्धारी ने कहा:--

पुत्र ! ईश्वर तुम्हारा कल्याण करें। जहाँ धर्म्म है, वहीं जय है। जास्रो रण-चेत्र में वीर-धर्म्म का पालन करना।

दावानल जिस भाँति जङ्गल को जलाने में अप्रसर होता है उसी भाँति समर भी वीरों का संहार करने में हाथ बढ़ाने लगा। महायुद्ध की अग्नि में कौरव और पाण्डव दोनों दलों के वीर स्वाहा होने लगे। दोनों ओर शोक और हर्ष की धारा प्रबल प्रवाह से बहने लगी। न जाने कितने सुकुमार शिशु, कितने नौजवान और कितने सफ़ेंद वालों वाले बूढ़े उस आग में जल मरे और उस धारा में वह गये। दोनों ओर के अन्त:पुर पुत्र-हीना माताओं और पितहीना रमिएयों के करुण-क्रन्दन से गूँज उठे।

भीष्म, द्रोण, कर्ण इत्यादि वीरों का निहत होना भी दूतीं के द्वारा महाराज घृतराष्ट्र श्रीर यशिक्तनी गान्धारी के कानों तक पहुँचा। वे नित्य प्रति सुनने लगों कि "श्राज श्रापका नीजवान पोता रण में मारा गया" "श्राज श्रापको बलशाली श्रमुक पुत्र ने इस नश्वर संसार से बिदा ली" "श्राज श्रापको दामाद जयद्रथ को श्रर्जुन ने मार डाला" इत्यादि इत्यादि। पर क्या, ईश्वरेच्छा से उन्हें सब सहन करना पड़ा। उसे सहन करने के लिए वे पहले ही से तैयार थीं। इसी लिए उन्होंने श्रपना हृदय मज़वूत कर

म्रनेक वीरों भ्रीर उद्भट धनुधेरों की म्राहुति लेने पर भी युद्ध शान्त नहीं हुआ। उसकी गति बढ़ती ही गई। जिस तरह अग्नि की ज्वाला आकस्मिक वायु का सहारा पाकर प्रचण्ड लपटेां के रूप में परिणत होती है, वहीं हाल इस युद्ध का भी हुआ। त्र्याकस्मिक घटनाग्रीं से यह युद्ध भी बढ़ता ही गया। एक दिन दुर्योधन की पटरानी भानुमती, अपनी सहेलियों के साथ देव-पूजा को जारही थी; उसका रथ ग्रीर उसके रथ का राजसी ठाठ दर्शनीय था। घोड़े हवा से बाते कर रहे थे, पर सूत की कुश-लता से रथ के चलने का शब्द भी न सुन पड़ता था। भानुमती अपने पति की विजय के लिए देवदेव इष्टदेव की हृदय में स्मरण कर रही थी कि एकाएक उसकी एक सखी ने कहा कि देवि ! देखे। पाँच पाण्डवेां की पत्नी द्रुपद-नन्दिनी सामने रथ पर जाती हुई तुम्हें किसी ध्यान में लीन देख कर अपनी सहे-लियों के साथ तुम्हारी हँसी कर रही हैं। तुम्हें वे उपहास की दृष्टि से देखती हैं; तुम ता किसी ध्यान में आँखें बन्द किये हो. पर वहाँ पर अपनी सहेलियों के साथ अटखेलियाँ करती हुई धृष्टद्युम्न की वहिन तुम्हारी नक़ल करने के लिए ग्राँखें बन्द करती हैं।

भातुमती ने आँखें खोल दों। उसका ध्यान भङ्ग हो गया। उसने कहा:—

सखा ! भेदभाव बढ़ाने वाली ऐसी बातें क्यों कर रही हो ? दुपद-निन्दनी मेरी बड़ी बहिन हैं । वे मेरा उपहास क्यों करेंगी । याद करके मुक्ते जो दु:ख होता था उसका कहना व्यर्थ है। पर श्रव, जव यह प्रत्यत्त देख रही हूँ कि तुम ग्रानन्द में पुलकित हो रही हो—तो तुम्हें पुलकित देख कर मैं भी ग्रपना कुशल-पूर्वक होना बेध करती हूँ।

भानुमती का यह जवाब सुन कर द्रौपदी अवाक् हो गई। उसके मुँह से वोल न निकला; पर उसने अपनी प्रधान सखी की श्रोर निहार दिया, माना उससे वह कह रही हो कि तू इस बात का उत्तर क्यों नहीं देती।

अपनी मालकिन का रुख देख कर द्रौपदी की सखी ने कहा:—

देवी ! हुपद-निदनी की वेणी मामूली नहीं । उसके लिए आप चिन्ता न करें । वह वेणी उसी समय वॅथेगी जब एक सी वेणियाँ खुल जायँगी, (यानी दुर्योधनादि १०० भाई मारे जायँगे)

जव भानुमती की सखी ने देखा कि द्रौपदी की सखी इस प्रकार प्रगल्भता से वाते कर रही है, तब उसने भानुमती की श्राज्ञा की प्रतीचा न की, वह इन बाते को सहन न कर सकी। उसने कहा:—

वहिन ! पाँचाली की वेगी की बात तो तुम तभी जानती जो विराटनगर में भी साथ रहती । वहाँ पर जिसने सैंकड़ों रानियों की वेग्याँ चाँधी हों वह वेग्री खेले ही हुए शोभा पाती है। उसकी खुली वेग्री तो इस वात की निशानी है कि

वह राज्य महलों में वेणी छोरने श्रीर बाँधने के काम में लगी रहती है। सच है; बिना एक सी वेणियों को खोल कर बाँधे द्रीपदी की वेणी बाँध ही क्यों सकती है ? (अर्थात् जब तक महाराज दुर्योधन के महलों में उनके सी भाइयों की रानियों की वेणी बाँधने वाली दासी बन कर द्रीपदी न रहेगी, तब तक उसका श्रमिमान ही दूर न होगा)—

यह कह कर भानुमती की सखी ने फिर कहा:--

गान्धारी देवी से रानी भानुमती की बराबरी करना ठीक ही है। पर रानी द्रौपदी ने भी अपनी सास कुन्ती की बराबरी करने की खूब कोशिश की; यदि जङ्गल में देवताओं को बुला कर इनको भी पुत्र मिल जाते तब तो पूरी बराबरी थी। क्या कहें कुछ कसर रह गई।

इतने ही में देव-मन्दिर निकट श्रागया। रानी भानुमती का रथ रुक गया। पर द्रौपदी का रथ उसी राजपथ पर श्रागे की श्रीर चला गया।

मन्दिर में पूजा करने के बाद लौट कर भानुमती श्रपनी सास के पास पहुँची। उसने द्रुपद-सुता के परिहास की बात यथा-क्रम पतित्रता गान्धारी को सुना दी। उसने द्रौपदी की इस हँसी पर शोक भी प्रकट किया। पर गान्धारी ने कहा:—

, बेटी ! समय ही का फोर सममो। समय ही सब को अशक्त श्रीर सशक्त बनाता है। द्रीपदी का जो अपमान राजसभा में हुआ है, कुन्ती को उस अपमान से जो दु:ख पहुँचा है; वह णित कीरव-सेना आपकी आज्ञाकारिणी है। बड़े बड़े वीर और धनुर्धर आपके इशारे से रण में अपने प्राणों की आज्ञित दे रहे हैं। आपके कितने ही भाई वीरधर्म्म का पालन करते हुए इस नश्वर संसार से चल बसे हैं। आपके माता और पिता अब प्रतिचण आप ही का ध्यान करते रहते हैं। अब बहुत हो चुका, अबभी कुछ नहीं विगड़ा, आप मेरी प्रार्थना पर ध्यान देकर आपस में सन्धि करलें। ऐसा करने से आपके माता-पिता बहुत सुखी होंगे।

धृतराष्ट्र — पुत्र ! तुम्हें देख कर ही अभी तक हमारे प्राणों में प्राण बने हैं। गान्धारी भी तुम्हें देख कर ही जीती हैं। अब भी हमारा कहना मान लो। चाहे मेरे आदेश से समको चाहे मेरा अनुरोध गाना; तुम पाण्डवों से सन्धि करलो। जब भीष्म, द्रोण और कर्ण के रहते युद्ध का अन्त नहीं हुआ तो अब अच्छे फल की आशा करना व्यर्थ है।

गान्धारी—पुत्र ! अपने पिता का कहना माना, नेत्र-हीन होकर भी ये कहते हैं कि तुम्हें देख कर ही ये जीते हैं। जिनके नेत्र नहीं होते वे रूप नहीं देख सकते; पर वे शब्द सुन सकते हैं, उन्हें शब्द सुन कर उतना ही आनन्द होता है जितना किसी नेत्रवाले को रूप देख कर। नेत्रहीन मनुष्य शब्द सुनना ही रूप देखना मानते हैं। तुम्हारे पिता तुम्हारा वोल (शब्द) सुन कर, तुम्हारी पीठ पर हाथ फेर कर (स्पर्श) और कभी कभी तुम्हारा मस्तक सूँघ कर सुखी होते हैं। यही इनका सच्चा

सुख है। तुम इन्हें इस सुख से वंचित न करे। यही हाल मेरा भी है, मैं भी तुम्हें देख नहीं सकती, पर शब्द, स्पर्श और गम्ध द्वारा सब सुख दु: खें। का अनुभव करती हूँ। मुक्ते भी दु: खिनी न करें। हाय! भीष्म, द्रोण और कर्ण का पतन सुन कर न जाने मेरे हृदय में किस प्रकार की एक आशङ्का सी हो रही है। पुत्र! हमारी रचा करें। तुमसे मेरा अन्तिम अनुरोध है कि तुम पाण्डवों से सन्धि कर ली।

महाराज दुर्योधन इन सब बातों को श्रविचल रूप से सुनते रहे। श्रन्त में उन्होंने कहा:—

माता ! मेरे बहुत से भाई मारे गये, जिसे मैं भाई से भी अधिक समभता रहा और जिसने मुभे भी भाई से अधिक समभा वह वीर विख्यात-कीर्ति कर्ण भी अब नहीं रहा; अब मैं सिन्ध ही कर लूँ तो किस सुख के लिए । माता ! मुभे कायरता न सिखाओ । तुम्हारा उपदेश मैं गांठ बाँधे हुए हूँ । मुभे वीरधम्मे से विमुख न कराओ । अब सिन्ध करने की अपेचा मुभे लड़ कर मर जाने में ही सुख ज्ञात होता है। या तो मरी यह गदा अपने भाइयों के निहित होने का प्रतिशोध ही लेलेगी या उपदेश में पाया था कि आवाज़ सुनाई दी "कहां है दुष्ट दुर्योधन ! किधर जा कर छिपा है ? कायर ! सामने क्यों नहीं आता ?"

यह स्रावाज़ भीमसेन की थी, इसे सहन करना दुर्योधन

सामने आग्रो, मेरे देखने मात्र ही से तुम्हारा शरीर वज्र सा हो जायगा। उस पर किसी अखशस्त्र का असर न होगा।

यह कह कर उन्होंने देखा कि कुछ दूर पर दे। मनुष्य ग्रा रहे हैं, तब उन्होंने सञ्जय से कहा कि तुम जाकर देखे। वे कीन हैं।

ज्यों ही सश्जय उन्हें देखने गये, दुर्योधन ने अपने सैनिक वस्त्र उतार डाले, पर बिलकुल नम्न होकर माता के सामने जाने में उन्हें लज्जा आई, इससे गुह्य भाग को उन्होंने हाथें। से ढक लिया। फिर उन्होंने माता के पास जाकर निवेदन किया कि मैं हाज़िर हूँ।

गान्धारी देवी ने आँखों का पट खोल कर कहा:—वत्स! माता के सामने पुत्र को नग्न आने में भी कोई लज्जा की बात न थी; पर भवितव्यता में किसका वश! तुम्हारा सब शरीर तो वज्र का सा हो गया, पर जितना भाग तुमने लज्जा-वश हाथों से ढक लिया है और जिस पर मेरी दृष्टि नहीं पड़ सकी वह कचा रह गया।

यह कह कर उन्होंने आँखों पर फिर पट्टी बाँघ ली। इसी समय उनको मालूम हुआ कि सामने से श्रीकृष्ण श्रीर भीमसेन प्रणाम कर रहे हैं।

इस समय श्रीकृष्ण का वहाँ पर ग्रा जाना सबको खटका। गान्धारी ने तो समभ िलया कि श्रीकृष्ण दुर्योधन की रक्ता के इस रहस्य को जान गये यह श्रच्छा न हुग्रा।

पर गान्धारी ने श्रीकृष्ण से कहा:— वत्स कृष्ण ! मेरा श्रव भी विश्वास है कि यदि तुम सन्धि की चेष्टा करो थ्रीर हृदय से करो तो श्रव भी सन्धि हो जाय। तुम्हें सन्धि की चेष्टा करके दुर्योधनादि की रत्ता करनी चाहिए।

श्रीकृष्ण वड़े चतुर थे उन्होंने कहा:—

देवि ! जब मैं हस्तिनापुर गया था ग्रीर दुर्योधन ने मेरा कहना न माना, सिन्ध की चेष्टा करने का विचार मैंने उसी समय त्याग दिया था । दुर्गोधन को समभाने ग्रीर उसकी रत्ता करने का भार मैंने तुम्हीं पर छोड़ा था । ग्रव दुर्योधन को समभाना ग्रथवा उसकी रत्ता करना मेरी शक्ति के बाहर है ।

इन बातों ने श्रीर भी स्पष्ट कर दिया कि कृष्ण उस रहस्य को जान गये हैं।

गान्धारी श्रीर कुछ कहना ही चाहती श्री कि भीमसेन ने दुर्योधन को ललकार कर कहाः—

क्या कायर की भांति वैठा हुआ है ? चल कर युद्धचेत्र में वीर की भांति अपना धर्म क्यों नहीं पालन करता ?

दुर्योधन के लिए यह बात असहा थी। वह गरज उठा और उमने कहा:—

नराधम ! वृथा ही क्यों प्रलाप करता है। समभ ले कि मेरी यह गदा तुभ्ने यमलोक को पहुँचावेगी।

यह कह कर दुर्योधन श्रीर भीम दोनों गर्जन—तर्जन करते हुए रणचेत्र की श्रीर चले गये। श्रीकृष्ण ने भी गान्धारी देवी की प्रणाम किया श्रीर वे भी चल दिये। जाँघ पर गदा मारी है। मैं इस पापी को उसके पाप का प्राय-श्चित्त करने के लिए अभी दण्ड देता हूँ।

यह कह कर वे अपना शस्त्र उठा कर भीम पर प्रहार करने के लिए भापटे।

पर कृष्ण ने दोनों हाथों से उन्हें रोक लिया भ्रीर बहुत सम-भाया, फिर भी बलरामजी का क्रोध शान्त न हुआ । वे बोले:—

कृष्ण ! तुम चाहे जितनी रँगी वातें करो । पर मैं भली भांति जानता हूँ कि भीमसेन ने अधर्म किया है । मैं यह भी जानता हूँ कि तुम्हों इस अधर्म का मूल कारण हो । सारा संसार तुम्हें और भीम को, दोनों को अधर्मी कहेगा । कुछ भी हो, अन्तिम समय तक दुर्योधन ने वीर-धर्म का पालन किया है इससे उसे स्वर्ग ही मिलेगा । पर पापियों और भीम सरीखे अधर्मी दुष्टों के लिए नरक का द्वार ही खुला है । मैं अब इस पापी भीम का मुँह भी देखना नहों चाहता । तुम मेरे भाई हो इससे तुम्हारे कहने से इसे प्राण-दान देता हूँ । नहों तो मेरा यह शस्त्र अहते कहते बलरामजी के नेत्र लाल हो आये और रिस के मारे वे रथ पर सवार होकर द्वारका की चले गये ।

तव कृष्ण ने कहा:---

श्रव इस पापी को यहां छोड़ कर हमें चलना चाहिए। यह दुर्योधन महा नीच है। हमने तो इसे उसी समय मरा समभ लिया था जब सन्धि का प्रस्ताव ले जाने पर इसने हमारी बात न मानी थी। जिस समय दुर्योधन ने प्राण-त्याग किये उस समय उन्होंने यह संवाद सुन लिया कि कौरवों की ग्रेगर, कृपाचार्य्य, कृतवम्मा, ग्रिश्वत्थामा ग्रीर पाण्डवों की ग्रेगर केवल पाँचों पाण्डव ग्रीर श्रीकृष्ण जीते बचे हैं। बाक़ी वीर इसी समराग्नि में स्वाहा हो गये।

वर देते हैं कि तुम आँखें वन्द किये रहने का व्रत करके भी अपने आत्मीयों के क़ुरुचेत्र में पड़े हुए शरीर देख सकोगी।

तब गान्धारी ने कहा:—मैं पाण्डवों की बुराई नहीं चाहती, पर क्या कहाँ ? पुत्र शोक से मैं बहुत ही व्याकुल हूँ।

श्रीकृष्ण ने युद्ध में हिथयार नहीं उठाये, उन्होंने केवल श्रर्जुन का रथ हाँका था। पर गान्धारी यह भली भाँति जानती थीं कि उन्हीं के कैशिल से कैशियों की तरफ़ के सब बीर मारे गये हैं श्रीर पाण्डव लोग विजयी हुए हैं, इससे पाण्डवों की श्रपेत्ता वे श्रीकृष्ण पर ही श्रिधिक कृपित थों।

रणचेत्र का दृश्य वड़ा भयडूर था, वहाँ चारों स्रोर स्रन-गिनती मरे हुए और घायल लोगों के शरीर पड़े थे। किसी का कोई अङ्ग विदीर्ण हो गया था, किसी के हाथ पैर कट गये थे श्रीर किसी का मस्तक चूर्ण हो गया था। कोई कोई तकलीफ के मारे कराह रहा था श्रीर कोई काई प्यास के कारण "पानी, पानी" कह कर चिल्ला रहा था। कोई कोई अपने बाप, माँ, भाई, वहन की वाते याद करके ब्रांस् बहा रहा था। केवलं सैनिकों की लाशें ही वहाँ न थीं, मरे हुए हाथियों ग्रीर घेड़ों ्रंको देहें। के भी स्तूप वन गये थे। कहीं कहीं लोहू की कीचड़ हो गई थी; उसमें कीड़े ग्रीर मिक्खर्या भिन भिन करती थों, चारों श्रोर से ऐसी दुर्गनिध उठ रही थी कि किसी की ताब न यी कि वहाँ प्रवेश कर सके। जिन जन्तुग्रेगं की रक्त ग्रीर मांस प्रय होता है वे वहाँ पर एकत्रित होकर आनन्दपूर्वक लाशों का कर भी मैंने कुछ शोक नहीं किया; पर ग्रब बन्धु-बान्धव-विहीन बूढ़े महाराज की चिन्ता करके मुभ्ते बड़ा शोक हो रहा है।

यह देखो ! दुर्योधन की पटरानी भानुमती, मेरी जेठी पुत्र-वधू, महाराज भगदत्त की कन्या श्रीर युवराज लच्मण की माता श्रपना माथा पीटती हुई कभी श्रपने पुत्र का मस्तक सूँघती है श्रीर कभी श्रपने पित के शरीर को श्रपने श्राँसुश्रों से धोने लगती है। हाय ! यह दृश्य देख कर भी जब मेरे प्राण नहीं निकलते तो मान लेना पड़ेगा कि मृत्यु के पहले कोई नहीं मरता। वासुदेव ! यह सत्य है कि मेरे पुत्र श्रधम्मीचारी श्रे, परन्तु पहले उन्होंने चाहे जो कुछ किया हो, पर रणचेत्र में उन्होंने चित्रयोचित वीरधम्म का ही पालन किया है। वे पाण्डवों के सामने लड़ने से नहीं डरे। यदि शाख सत्य है तो उन्हें स्वर्गलोक में श्रवश्य ही स्थान मिला होगा।

माधव ! श्रपनी बहु श्रों की दशा देख कर ही मुक्ते मम्मीन्तिक हैं हो रहा है। मेरे पुत्र विकर्ण की तरुणी स्त्री की श्रोर देखों; गृद्धों श्रीर श्रुगालों के श्राक्रमण से श्रपने स्वामी के शरीर की रक्ता करने के लिए, वह बार बार प्रयास कर रही हैं; पर हाय ! उसका कुछ वश नहीं चलता। देखों! मेरी प्राणों से भी श्रिधक प्यारी कन्या दुःशला श्रपने स्वामी जयद्रश्र का शरीर पाकर उसका शिर हूँ दूने के लिए पगली की तरह इधर उधर देख़ रही है। माता होकर, श्रीर यह हश्य देख कर मेरे मन में जो कुछ होता है वह तुमसे किस तरह कहूँ ? श्रीर तुम्हें किस

करते तो अवश्य सन्धि हो जाती और युद्ध . रुक जाता । परन्तु तुमने इसकी उपेचा कर दी श्रीर चेष्टा न की। यदि तुमने चेष्टा न की थी तो तुम्हें उचित था कि तुम किसी का पत्त न लेते। तुमने युद्ध में हिथयार नहीं उठाये यह सत्य है, परन्तु तुम्हारी सलाहों ने हथियारों की अपेचा हज़ारगुना भयङ्कर काम किया है। हमारे पुत्रों को जब तुमने अधम्मीचारी होने के कारण त्याग दिया था, तो जिस दिन पाण्डवेंा ने अधर्म्स-युद्ध में परम धार्मिक भीष्म को गिराया था, उस दिन तुमने उन्हें क्यों नहीं रोका ? तुमने जब जान बूभा कर अधिर्मियों को सहारा दिया है तो उसका फल तुम्हें भागना ही पड़ेगा। तुम्हारे भी पुत्र, पात्र ग्रीत बान्धव-गण इसी तरह बन्धु-विरोध की ग्राग में जल मरेंगे ग्रीर जिस भांति त्राज कैरिव-रमिएयाँ विलाप कर रही हैं उसी तरह तुम्हारी कुल-नारियां भी अपने पतियों, पुत्रों और बन्धुवों के शोक में सिर धुन कर रोयेंगी और कल्पेंगी।

गान्धारी को दुखी देख श्रीकृष्ण ने कहा:-

देवि ! आपने हमें बिना कारण ही शाप दिया । हमारा कोई दोष नहीं। खैर, और शोक न की जिए। ब्राह्मणी तपस्या और शूद्रा सेवावृत्ति के लिए पुत्र उत्पन्न करती हैं। पर चत्राणियों की अभिलाषा यही रहती है कि हमारे पुत्र युद्ध में मरें।

पर पुत्रों की मृत्यु की याद करके उनके आँसू वहा करते। उन्होंने अपना विचार जताने के लिए विदुर से कहा:—

वत्स ! श्रव हमें यहाँ शान्ति-सुख नसीव नहीं होता । युधि-ष्टिर हमें माता-पिता के समान ही मान कर हमारी सेवा करते हैं, हमारी सेवा में उनसे कोई त्रुटि नहीं होती; पर पुत्र-शोक से हम इतने व्याकुल श्रीर दु:खित रहते हैं कि हमारा चित्त तनिक भी शान्त नहीं रहता । इससे हमारी इच्छा है कि हम वन में जायँ श्रीर वहाँ पर तपस्साधन करके कुछ शान्ति प्राप्त करें । इसके लिए तुम युधिष्टिर से कह कर उनकी श्रनुमति माँग दो ।

दूसरे दिन विदुर ने युधिष्ठिर से जाकर सब हाल कहा।
युधिष्ठिर पहले तो इस पर राज़ी न हुए। पर जब विदुर ने बहुत
कुछ समभाया श्रीर धृतराष्ट्र तथा गान्धारी की वन को जाने की
विशेष श्रमिरुचि देखी तो वे राज़ी हो गये।

इसके अनन्तर धृतराष्ट्र, विदुर, संजय ग्रीर पतित्रता गान्धारी ने वन की प्रस्थान किया। कुन्ती देवी भी उन्हीं के साथ चलीं।

इन सब का पयान देख कर कैरिव-वंश की खियों ने बहुत विलाप किया। उस विलाप से अन्त:पुर गूँज उठा। द्रौपदी, सुभद्रा और उत्तरा आदि रानियाँ भी रोने लगीं। सब लोग उन्हें पहुँचाने गये।

द्रौपदी बहुत रोई। कुन्ती श्रीर गान्धारी के चरण पकड़ कर उसने बड़ा विलाप किया। तब गान्धारी ने कहा:— ग्रपने व्रत-पालन में लगे हुए उस भूमि को पवित्र कर रहे हैं। उन तपस्वियों से महाराज युधिष्टिर ने पूछाः—

हे तपस्वियो ! इस समय हमारे पूज्य चचा कुरुराज धृतराष्ट्र कहाँ हैं ?

तपस्वियों ने कहा: —महाराज ! इस समय वे नदी में स्नान करने, फूल तोड़ने ग्रीर जल लाने के लिए गये हैं। ग्राप यदि इस मार्ग से जायँ तो शायद वे लीटते हुए मिल जायँ।

तपस्वियों के कहने के अनुसार महाराज युधिष्टिर उसी मार्ग होकर गये। थोड़ी ही दूर पर चल कर उन्होंने देखा कि महात्मा संजय, विदुर, कुरुराज धृतराष्ट्र, पतित्रता गान्धारी और कुन्ती सब लोग आ रहे हैं।

युधिष्ठिर ने सब को प्रणाम किया और आशीर्वाद पाया। इसके पश्चात् वे लीट आये।

एक दिन गान्धारी इत्यादि के साथ महाराज धृतराष्ट्र गङ्गाद्वार गये, वहाँ से लौट कर उन्होंने एक यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त
होने पर याजकों ने यज्ञ की अग्नि निर्जन वन में छोड़ दी और
अपने अपने आश्रमों को चले गये। दैव-संयोग से वह आग बढ़
चली और सूखी लकड़ियों के संयोग से जङ्गल में चारों ओर फैल
गई। धृतराष्ट्र और गान्धारी कुटी में बैठे थे। कुन्ती संजय और
विदुर भी थे। अकस्मात अग्नि का प्रचण्ड गर्जन और आश्रमनिवासियों का आर्तनाद सुन कर, महाराज धृतराष्ट्र बहुत शङ्कित

## सम्मति

हर्प की बात है कि हिन्दी में स्त्रियोपयोगी एक अच्छी पुस्तक भ्रीर प्रकाशित हो रही हैं। लेखक महाशय की कृपा से मुभ्ने छपने के पहले ही उसे देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं उनका कृतज्ञ हूँ।

भारतवर्ष का सती-धर्म संसार में प्रसिद्ध है। इस देश की स्त्रियों ने जिस उचता श्रीर दृढ़ता से श्रपने प्रेम-धर्म का पालन किया है वह श्रद्धा-जनक भी है श्रीर श्राश्चर्य एवं कीतूहलजनक भी। पितव्रता गान्धारी के चिरत में यह वात श्रीर भी स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है।

गान्धारी के पित महाराज धृतराष्ट्र श्रन्धे थे। इसिलए उसने भी नेत्र रहते श्रन्ध-भाव से श्रपना जीवन विता दिया। वह श्रपनी श्रांखों पर वरावर पट्टी बाँघे रही। पित देवता जिस सुख से विच्चत रहे वह मेरे लिए त्याज्य है। उसके साधन रहें, पर मेरे किस काम के। त्याग की हद हो गई। इससे बड़ा श्रीर कीन सा श्रादर्श हो सकता है?

ऐसी प्रात:-स्मरग्रीया देवी का चरितरूपी पवित्र रत्न जिन्होंने महाभारतरूपी समुद्र से उद्धृत किया है वे सचमुच प्रशंसा के पात्र हैं। त्र्याशा है, हमारी गृह-देवियाँ इसे हृदय में धारण करके उसकी शोभा बढ़ावेंगी।

पुस्तक की भाषा सरल और लिखने का हँग मनेरि जक है। बीच बीच में टीका-टिप्पणी के तीर पर लेखक ने जो अपने विचार प्रकट किये हैं उनसे अनेक खलों में पुस्तक की और भी शोभा बढ़ गई है।

कार्तिक १-६७३]

मैथिलीशरण गुप्त।

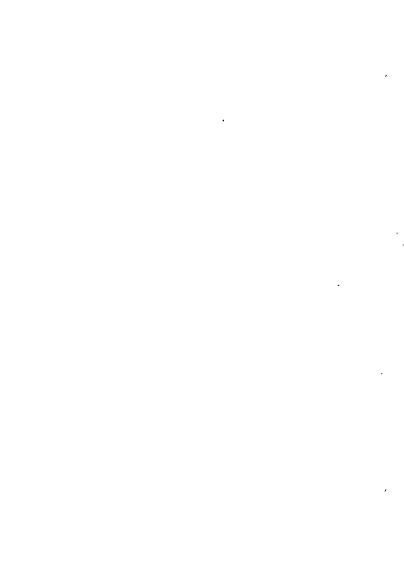